# संपान

## वच्चन की सर्वश्रेष्ठ रचनात्रों का संप्रह

स्वसंकलित





म्रंथ-संख्या---१६० प्रकाशक तथा विकेता भारती-भण्डार स्रोडर प्रेस, इलाहाबाद

> प्रथम संस्करण सं० २०१० वि० मृत्य ५)

> > मृद्रक— बी० पी० ठाकुर कीडर प्रेस, इळाहायाद

# समर्पग

तेजी अमिताभ अजिताभ प्रभात और जगदीश को

'बच्चन'

# भृमिका

'सोपान' संकलन है। इसकी कविताओं का चुनाव मैंने अपनी पिछले बीस वर्षों की रचनाओं से किया है। मेरा पहला संग्रह 'तेरा हार' १९३२ में प्रकाशित हुआ था। मेरा नवीनतम संग्रह, जिससे भी रचनाएँ इस संकलन में सम्मिलित की गई हैं, 'मिलन-यामिनी' है जो १९५० में प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार बीस क्यों में लिखी अपनी यनु ब कविताओं को मैने यहां एकत्र किया है।

संकलन से सब को संतुष्ट करना किटन है। किवताएँ केवल अपनी विशेषता और गुणों के कारण प्रिय नहीं बनतीं, इसे सब काव्य-प्रेमी जानते हैं। हो सकता है, बहुतों को यह देखकर असंतोष हो कि उनकी प्रिय रचना इसमें नहीं है। अपनी तरफ से मैं यह विश्वास द्विलाना चाहता हूं कि संकलन करते समय मैंने जन-रुचि को कभी अपने ध्यान से उतरने नहीं दिया। मुफ्ने जीवन में जो भी अवसर उसे जानने के मिले हैं, मैंने उनका पूरा लाभ उठाया है। जूनता कोई रचना क्यों पसंद करती है, इसे वह स्वयं नहीं जानती। इसको समभने में समालोचकों के पसीने

छूट जाते हैं और उनका विश्लेषण कभी सम्यक हो पाता है, इसमें मुक्ते संदेह है। मैंने अपना फैसला हमेशा जनरुचि से मांगा है।

हिंदी के समालोचकों ने भी बड़ी सहायता की है, मेरी रच-नाओं के विषय में प्रायः मौन रहकर। उनकी चुप्पी के कारण जनना को निरातंक, स्वच्छंद और निष्पक्ष अपना निर्णय बनाने में महायना मिली है। वे बिना काम मेरे दाहने-बाएँ रहते तो जनता से मेरा बह सीबा संपर्क न हो पाता, जिससे उसने तो शायद मुभसे कम, पर उससे मैंने बहुत कुछ सीला है। इस अवसर पर समालोचकों और जनता दोनों के प्रति यदि में अपनी कृतज्ञता प्रगट करने से चकुंगा तो मैं अपने को अपराधी समभूंगा। कुछ छोगों ने कभी-कभी मेरी अनुमति मांगकर, मगर अधिकतर विना मुभसे पूछे-पछोरे, विना मुके मृजिन किए और कभी-कभी तो मेरे मना करने पर भी मेरी कविताओं को पाठच पुस्तकों में रख दिया है। ये वे लोग हैं जिनको मेरी लोक-प्रियता से ईष्या है। जो कविता कोर्स की किनाबों में एव दी जानी है, ' उससे विद्यार्थियों को आजीवन अरुचि हो जाती है, उसे मैं अपने बीस वर्ष, के अध्यापन के अनुभव से जानता है। मुर्फ पता नहीं कि पाठ्य पुस्तकों बनाने के संबंध में भास्त प्रजातंत्र का 'कापीराइट' कानन क्या कहता है। कचहरी की भंभटों में फंसने को दिल गवारा नहीं करतः, नहीं तो में इनंभें से एक-एक के ऊपर मुकदमा चलाता। मेरा उनका न्याय किसी और दरबार में होगा।

सच तो यह हैं कि हिन्दी की जनता बहुत उदार हैं। उसने मुक्तें खुले हृदय से प्रशंसा, प्रेम और प्रोत्साहन दिया हैं। और शायद इसी कारण में अपनी त्रुटियों और अपने दोषों को अधिक सतर्कता से देखता रहा नूँ। मुक्ते बीस वर्ष से अधिक लिखते हो गए, कविता लिखना अभी मुक्ते नहीं अध्या। फिर भी कुछ प्रगति तो की है। इतना ही समय साधना करने को मुक्ते और मिले तो शायद अपनी रचना से मुक्ते कुछ संतोष हो सके। इंगर्झैण्ड भी इसी साधना के संबंध में आया हूँ। यहाँ जो कुछ सीख रहा हूँ, उससे संभव है वाणी पर

कुछ और अधिकार प्राप्त कर सकूं। योरोप में काव्य की एक सुसं-गठिन परंपरा है। • एशिया में भी बहुत कुछ सीखने को हैं। लिखना कठिन कला है—-ईट्स के शब्दों में "Gradual time's last gift, a written speech"

यह संकलन मेंने इंगलैंड आने के पूर्व तैयार किया था। बीस वर्ष का समय कम नहीं होता। घ्यान आया, जरा देखूं कि जो कुछ मैंने लिखा है उसमें कुछ चीजों को क्यों अधिक पसंद किया गया है। शायद इसे जानने से मुक्ते अपने भविष्य के विकास में कुछ सहायता मिले।

नाम सोचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा लगा, कहीं ऊँची पहाड़ी पर किवता देवी का मंदिर है। वहाँ तक पहुँचने को हूँ हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। गिनती की कुछ चढ़ सका हूँ, फिर भी पीछे मुड़कर देख तो लूं कि कितना चढ़ आया और ठीक जा भी रहा हूं कि नहीं। ये सीढ़ियाँ बड़ी अटपटी हैं, बहुत जागरूक रहना पड़ता है। इनपर ऐसा भी होता है कि उतरते तो जा रहे हैं नीचं और मन में समभे हुए हैं कि चढ़ रहे हैं ऊपर। इस संकलन के द्वारा अपने पथ-निर्देशन के लिए• जैसे मेंने एक छोटा-सा नक्शा बना लिया है—एसा समभना चाहिए। जो मेरी प्रगति में रुचि रखते हैं, शायद उनको भी इसमें मेरी जाँच-परर्ख करने में कुछ सहियती मिले।

कोई भी संकलन संपूर्ण रचना का स्थान नहीं ले सकता। गुल-दस्ता मधुवन की जगह नहीं ले सकता। ठीक है, सुन्दर-सुन्दर फूलों को काटकर लाइये, गुलदानों में रख दीजिए, पर चिड़ियों की चहक, भारों की गुंजार, तितिलियों की बहार, घाव सहलाती-सी क्यार, आत्म-समर्पण-मी विल्ली हुई हेरी घास, और अद्गीर्वाद-सा फैला हुआ नीला आसमान, जिनके बीच, जिसके नीचे उन्हीं फूलों का कुल और सुन्दर सौंदर्य था, आप नहीं ला सकते। मधुशाला की स्वाइयों का जो रंग, निशा-निमंत्रण के गीतों का जो रस उनके वातावरण के बीच में है, उन्हें उसके बाहर कर देने से गायब हो गया है। मुफे संकलन को दुह-राते हुए ऐसा ही लगा। पता नहीं आपका अनुभव क्या हो। फिर भी मधुवन भी है, और फूलदान भी सजाए जाने हैं।

मेरी समभ में कविता ऐसी होनी चाहिए जो न तो अपने गुण और शितत से पाठक को दबा दे और न ऐसी ही कि उसे कि की प्रशंसा में उछाल दे। जहाँ वह ऐसी है, वहां उसमें न देवी विद्यम्पता है और न दानवी उच्छू खलता; उसमें वहां मानवी मृष-दुष्य-जनित भावमयता भर है। किवता सचमुच पाठक और किव के हृदय को जोड़ने का साधन है—या एक मानव हृदय को दूसरे मानव हृदय के साथ। जहाँ वह इससे कम या ज्यादा है, वहां वह अपनी सीमा में बाहर है और उतनी ही कम किवता है। यह कोई किवता की परिभाषा नहीं, मगर में चाहूंगा कि आप मेरी रचनाओं को उस प्रकार देखें, शायद आप इसी प्रकार देखते भी रहे है।

सेंट कैथरीन्स कालेज केन्त्र्रिज, इंगलेगड

'बच्चन'

७-२-५३

# क्रम

## प्रारम्भिक रचनाएँ भाग १-२

| कोयल                      | ¥    |
|---------------------------|------|
| कलियों से                 | ७    |
| उपवन                      | 9    |
| गीत-विहंग                 | १३   |
| तीन रुवाइयाँ              | १६   |
| मधुशाला                   |      |
| मधुशाला                   | २१   |
| मधुबाला                   |      |
| मधुबाला                   | ४१   |
| प्याला                    | ४७   |
| इस पार—उस पार             | વેં૪ |
| पांच पुकार                | ६१   |
| पगध्वनि                   | ६५   |
| मधु कलश                   |      |
| मध् कल्दा                 | ७३   |
| कवि की वासना              | ८१   |
| पथम्मध्ट                  | 66   |
| लहरों का निमन्त्रण        | ९५   |
| विशा निमन्त्रण            |      |
| दिन जल्दी-जल्दी ढलता है ! | १०७  |
| बीत चली सन्ध्या की वेला ! | 508  |
| तुम तुफान समभ पाओंगे ?    | १०९  |

| , ,                                |       |
|------------------------------------|-------|
| कहते हैं, तारे गाते हैं !          | ११०   |
| साथी, सो न, कर कुछ वात !           | 8 8 8 |
| यहक्ष्पपीहे की रटन हैं !           | 885   |
| रात आधी हो गयी है !                | ११३   |
| मैंने खेल किया जीवन से !           | ११४   |
| अब वे मेरे गान कहाँ हैं !          | 224   |
| बीते दिन कब आनेवाले !              | ११६   |
| मधुप, नहीं अब मधुवन तेरा !         | १२७   |
| आओ, हम पथ से हट जायें!             | 22%   |
| क्या कंकड़-पत्थर चुन लाऊँ          | ११९   |
| क्या भूलूं, क्या याद करूँ मैं !    | १२०   |
| तू क्यों बैठ गया है पथ पर ?        | १२१   |
| जय हो, हे संसार, तुम्हारी !        | १२२   |
| एकांत संगीत                        |       |
| अब मत मेरा निर्माण करो !           | १२५   |
| र्काई गाता, में मो जाता !          | १२६   |
| कोई नहीं, कोई नहीं !               | १२७   |
| में जीवन में कुछ करान्य सका !      | 274   |
| किसके लिए ? किसके लिए ?            | 824   |
| किस ओर मैं ? किस ओर मैं ?          | 230   |
| सोचा, हुआ परिणाम क्या ?            | १३१   |
| पूछता पाता न उत्तर !               | १३२   |
| तब रोक न पाया में आँसू !           | १३३   |
| मिट्टो दीन कितनी, हाय !            | १३४   |
| त्राहि, त्राहि कर उठतं जीवन !      | १३५   |
| र्नुम्हारा लौह चॅक आया !           | १३६   |
| अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पर्थ ! | १३७   |
| जीवन शाप या वरदान ?                | १३८   |
|                                    |       |

# ( १/१ )

| अग्नि देश से आता हूँ मैं !        | <b>१</b> ३९             |
|-----------------------------------|-------------------------|
| प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !   | १४०                     |
| <sup>°</sup> आकुल अन्तर           |                         |
| लहर सागर का नहीं श्रृंगार         | 3,83                    |
| जानकर अनजान यन जा                 | १४५                     |
| कैसे भेंट तुम्हारी ले लूं ?       | १४६                     |
| क्या है मेरी बारी में             | १४७                     |
| वह नभ कंपनकारी समीर               | १४८                     |
| लो दिन बीता, लो रात गई            | 880                     |
| दोनों चित्र सामने मेरे            | १५०                     |
| चाँद सितारो, मिल कर गाओ           | १५२                     |
| इतने मत उन्मत्त बनो               | १५४                     |
| क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी ? | १५६                     |
| काल-क्रम से                       | १५८                     |
| में जीवन की शंका महान             | १६०                     |
| ातरंगिनी                          |                         |
| नागिन                             | <b>१</b> <del>,</del> ३ |
| अँभेरं का दीपक                    | १७६                     |
| जो बीत गई                         | १८१                     |
| अजेय                              | 858                     |
| निर्माण                           | १८६                     |
| नई भनकार                          | १८९                     |
| मुक्ते पुकार लो                   | १९३                     |
| तुम गा दो                         | १९६                     |
| नया वर्षे                         | १९८                     |
| विस्वास                           | १९९                     |
| बंगाल का काल                      | •                       |
| बंगाल का काल                      | २०५                     |
|                                   |                         |

## ( ११ )

### हलहल

| हलाहल                          |                     | २१५        |
|--------------------------------|---------------------|------------|
|                                | ो माला              |            |
| नत्यू , खैरे ने गांधी का कर अन | त दिया              | २२७        |
| आओ, बापू के अन्तिम दर्शन       | कर जाओ              | २२८        |
| यह कौन चाहता है वापू जी की     |                     | २३१        |
| अब अद्धरात्रि है और अद्धं      | नल बेला             | २३३        |
| तुम वड़ा उसे आदर दिखलान        | ां आये              | २३४        |
| भेद अतीत एक स्वर उठता          |                     | २३५        |
| भारत के सब प्रसिद्ध तीर्थी     | से                  | २३६        |
| थैलियां समर्पित की सेवा के रि  | हेत हजार            | २३८        |
| बापू की हत्या के चालिस दिन     | वाद गया             | २४०        |
| हे राम खिचत यह वही चौत         | रा, भाई             | २ ४२       |
| खादी :                         | के फूल              |            |
| हो गया क्या देश के             | •                   | 2,86       |
| वह जला क्या जग उठी इस          | जाति की             | २५०        |
| वह हंसा तो मृत मस्स्थल में     | चला                 | 248        |
| वह उठा तो एक ली में बन्द हो    | कर                  | <b>२५२</b> |
| वह न चाँदी का, न सोत् का न     | कोई                 | २५३        |
| वह चमकता था, मगर था कर         | ब लिए               | 246        |
| स्तेह में डूबा हुआ था हाथ से   |                     | 344        |
| ज्योति में उसकी हुए हम एक य    | <b>ात्रा</b>        | २५६        |
| लक्ष्य उसका था नहीं कर दे म    | ाह <b>ज</b>         | २५७        |
| विष घृणा से देश का वातावरण     | τ                   | 746        |
| वे आत्म ीवी थे काया से कहीं    | परं                 | २५९        |
| उसने अपना सिद्धान्त न इंदला    |                     | २६०        |
| था उचित कि गांधरे जी की नि     | मम हत्या पर         | २६१        |
| ऐसा भी कोई जीवन का मैदान       | न कहीं <sup>*</sup> | २६३        |
|                                |                     |            |

| -                                         |      |
|-------------------------------------------|------|
| तुम उठा लुकाठी खड़े हुए चौराहे पर         | २६४  |
| गुण तो निःसंशय देश तुम्हारे गायेगा        | २६५  |
| ओ देशवासियो,• बैठ न जाओ पत्थर से          | २६७  |
| आधुनिक जगत की स्पर्धापृर्ण नुमाइश में     | २६८  |
| हम गांधी की प्रतिभा के इतने पास खड़े      | ૨ંઉ૦ |
| मिलन यामिनी                               |      |
| चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में           | २७५  |
| में कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर          | २७६  |
| आज कितनी वासनामय यामिनी है !              | २७७  |
| प्राण, कह दो, आज तुम मेरे लिए हो          | २७८  |
| प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है         | २७९  |
| मैं प्रतिष्विन सुन चुका, ष्विन खोजता हूँ  | २८०  |
| तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते      | २८१  |
| प्राण, सन्घ्या भुक गई गिरि, ग्राम, तरु पर | २८४  |
| सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की         | २८७  |
| प्रिय, शेष बहुत है रात अभी मत जाओ         | २९०  |
| सुघि में संचित वहैं साँभ कि जव            | २९३  |
| जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला          | २९६  |
| कुदिन लगा, सरोजिनी सजा न सर               | 799  |
| समेट ली किरण कठिन दिनेश ने                | ₹00" |
| समीसर स्तेह-रागिनी सुना गया               | ३०१  |
| पुकारता पपीहरा पिआ , पिआ                  | ३०२  |
| सूना कि एक स्वर्ग शोधता रहा               | ३०३  |
| उसे न विश्व की विभूतियाँ दिखीं            | ३०४  |
|                                           |      |

#### कोयल

अहे, कोयल की पहली कूक ! अचानक उसका पड़ना बोल, हृदय में मधुरस देना घोल, श्रवणों का उत्सुक होना, बनना जिह्वा का मूक।

कूक, कोयल, या कोई मन्त्र, फूँक जो तू आमोद-प्रमोद, भरेगी वसुन्धरा की गोद ? काया-कल्पै-क्रिया करने का ज्ञात तुभे क्या तंत्र ?

बदल अब प्रकृति पुराना ठाट करेगी नया-नया शृङ्गार, सजाकर निज तन विविध प्रकार, देखेगी ऋतुपति-प्रियतम के शुभागमन की बाट।

करेगा आकर मंद समीर वाल-पल्लव-अधरों से बात, ढकेंगी तहवर गण के गात, नई पत्तियाँ पहना उनको हरी सुकौमल चीर। बसंती, पीले, नीले, लाल, वैंगनी आदि रंग के फूल, फ़ूलकर गुच्छ-गुच्छ में भूल, भूमेंगे तरुवर शाखा में वायु-हिंडोले डाल।

मिन्छयाँ क्रपणा होंगी मग्न भौग सुमनों से रस का दान, सुना उनको निज गुन-गुन गान, मधु-संचय करने में होगी नन-मन से संटग्न!

नयन खोले सर कमल समान बनी-बन का देखेंगे रूप--युगल जोड़ी की सुछवि अनूप; उन कंजों पर होंगे भ्रमरों के नर्तन गुंजान।

बहेगा सरिता में जल इबेत, समुज्ज्वल दर्पण के अनुरूप, देखकर जिसमें अपना रूप, पीत कुसुम की चादर ओड़ेंगे सरसों के खेता

कुसुम-दल से पराग को छीन, चुरा खिलती कलियों की गंध, कराएगा उनका गंठबन्ध, पवन-पुरोहित गन्ध सुरज से रज सुगन्ध से भीन। फिरेंगे पशु जोड़े ले संग, संग अज-शावक, वाल-कुरंग, फड़कते हैं जिनके प्रत्यंग, पर्वत की चट्टानों पर कुदकोंगे भरे उमंग।

पक्षियों के सुन राग-कलाप— प्राकृतिक नाद, ग्राम, सुर, ताल, शुष्क पड़ जाएँगे तत्काल, गंधर्यों के बाद्य-यंत्र किञ्चर के मधुर अलाप।

इन्द्र अपना इन्द्रासन त्याग, अखाड़े अपने करके बन्द, परम उत्सुक मन दौड़ अमन्द, खोलेगा सुनने को नन्दन-द्वार भूमि का राग!

करेगी मत्त मयूरी नृत्य अन्य विहँगों का सुनकर गान, देख यह सुरपति लेगा मान, परियों के नर्तन हैं केवल आडम्बर के कृत्य!

अहे, फिर 'कुऊ' पूर्ण-आवेश ! सुनाकर तू ऋतुपति-संदेश, लगी दिखलाने उसका वेश, क्षणिक कल्पने मुझे घुमाए तूने कितने देश !

#### सोपान

कोकिले, पर यह तेरी राग हमारे नग्न-बुभुक्षित देश के लिए लाया क्या मंदेश? साथ प्रकृति के बदलेगा इस दीन देश का भाग?

---

#### कलियों से

'अहे, मैंने किलयों के साथ,
जब मेरा चंचल बचपन था,
महा निर्देशी मेरा मन था,
अत्याचार अनेक किए थे,
किलयों को दुख दीर्घ दिए थे,
तोड़ इन्हें बागों से लाता,
छेद-छेद कर हार बनाता!
कूर कार्य यह कैसे करता,
सोच इसे हूँ आहें भरता।
किलयों, तुमसे क्षमा माँगते ये अपराधी हाथ।'

'अहे, वह मेरे प्रति उपकार! कुछ दिन में कुम्हला ही जाती, गिरकर भूमि-समाधि बनाती। कौन जानता मेरा खिलना? कौन, नाज से डुलना-हिलना? कौन गोद में मुक्तको लेता? कौन प्रेम का परिचय देता? मुक्ते नोड़ की बड़ी भलाई, काम किसी के तो कुछ आई; बनी रही दो-चार घड़ी तो किसी गले का हार।'

#### सोपान

(अहे, वह क्षणिक प्रेम का जोश ! सरम-सुगंधित थी तू जब तक. बनी स्तेह-भाजन थी तब तक। जहां तनिक-सी तू सुरझाई, फेंक दी गई, दूर हटाई। इसी प्रेम से क्या तेरा हो जाता है परितीप?'

'बदलता पल-पल पर संगार, हृदय विश्व के साथ बदलता, प्रेम कहाँ फिर त्यहे अटलता ? इससे केवल यही सोचकर, लेती हूँ संतोप हृदय भर— मुक्को भी था किया किसी ने कभी हृदय से प्यार ! '

#### उपवन

माली, उपवन का खोल द्वार ! बहु तस्वर ध्वज-से फहराता, बहु पत्र-पताके लहराता, पुष्पों के तोरण छहराता, यह उपवन दिखला एक बार !

माली, उपवन का खोल द्वार ! कोकिल के कूजन से कूँजित, भ्रमरों के गुंजन से गुंजित, मयुक्तनु के साजों से सज्जित, यह उपवन दिखला एक बार ।

माली, उपवन का खोल द्वार । अपने सौर्भ में मदमाता, अपनी सुखमा पर इतराता, नित नव नन्दन वन का भ्राता, यह उपवन दिखला एक बार । 'मत कह-उपवन का खोल द्वार। यूह नृप का उपवन कहलाता, नृप दंपति ही इसमें आता, कोई न और आने पाता, यह आज्ञा उसकी दुर्निवार।

मत कह-उपवन का खोल द्वार। मदि लुक-छिपकर कोई आता, रखवालों से पकड़ा जाता, नृप संमुख दंड कड़ा पाता, अन्दर आने का तज विचार।''

माली, उपवन का खील द्वार उपवन मेरा मन रूलचाता, आकर न यहाँ लौटा जाता, मैं नहीं दंड से भय खाता, मैं सुपमा पर बलि बार-बार।

माली, उपवन का खोल द्वार । यह देख विहंगम है जाता, कब आज्ञा लेने यह आता, फिर मैं ही क्यों रोका जाता, मैं एक विहंग मानवाकार ।

#### प्रारम्भिक रचनाएँ

माली, उपवन का खोल द्वार ! कल्पना - चपल - परधारी हूँ, भावना - विश्व - नभचारी हूँ, इस भू पर एक अनारी हूँ, फिरता मानव-जीवन विसार ।

माली, उपवन का खोल द्वार । उपवन सेंक्या लेजाऊँगा, तृण-पात न एक उठाऊँगा, कैसे कुछ लेउड़ पाऊँगा, निज तन-मन ही हो रहा भार ।

माली, उपवन का खोल द्वार !
भय, मीठे फल खा जाऊँगाँ ?
कुछ काट-कृतर विखराऊँगा ?
में कैसा विहग वताऊँगा,
में खाता निज उर के अँगार ।

माली, उपवन का खोल द्वार । भय, नीड़ बना वस जाऊँगा ? अपनी संतान बढ़ाऊँगा ? सुन अपना नियम सुनाऊँगा— एकाकी वन-उपवन विहार । ्माली, उपवन का खोल द्वार । प

विह्नों से द्वेप बढ़ाऊँगा ? भ्यमरों को भार भगाऊँगा ? अपने को श्रेष्ठ बताऊँगा ?

मैं उनके प्रति स्वर पर निसार।

माली, उपवन का खोल द्वार । गुरु उनको आज बनाऊँगा, श्रम युत शिष्यत्व निभाऊँगा, शिक्षा कुछ उनसे पाऊँगा. सिखलाएँगे ये चिर उदार ।

माली, उपधन का खोल द्वार । लितका पर प्राण कुलाऊँगा, पल्लब दल में व्हिंग आऊँगा, कुछ ऐसे गीत सुनाऊँगा, जो चिर सुन्दर, चिर निर्दिकार ।

माली, उपवन का खोल द्वार । प्रिमल को हृदय लगाऊँगा, कलि-कृसुमों पर मँडराऊँगा, पर फड़काकर उड़ जाऊँगा, फिर चहक-चहकं दो-चार बार ।

### गीत-विहंग

गीत मेरे खग वाल ! हृदय के प्रांगण में सुविशाल भावना-तरु की फैली डाल, उसी पर प्रणय-नीड़ में पाल रहा मैं सुविहग वाल !

पूर्ण खग से संसार, स्वरों में जिनके स्वर्गिक गान, परों में उडगण-उच्च उड़ान, देख सुन इनको ये अनजान कँप रहे विहग कुमार।

कल्पना-चिलत वयार खोलकर प्रणय-नीड़ का द्वार, इन्हें वाहर लाई पुचकार, उड़े उगते लघु पंख पसार, गिरे पर तन के भार। घरा किननी विकराल ! भुलाती मन्द-मृदुल वह डाल, कठोरा यह काँटों की जाल, यहाँ पर आँखें लाल निकाल तक रहे वृद्ध बिडाल !

प्रथम रोदन का गान बनाता स्त्री का सफल सुहाग, पुरुष का जाग्रत करता भाग, मिटा पर इनका रोदन-राग शून्य में हो लब मान।

भला मानव, संसार, तोनले जो सुन शिशु के बोल, विहँसकर गाँठ हदय की खोल, विश्व की सब निधियाँ अन्मोल लुटाने को तैयार्!

हुआ मुखरित अनजान हृदय का कोई अस्फुट गान, यहाँ तो, दूर रहा संमान, अनसुनी करते विहग सुज़ान, चिढ़ाते मुंह विद्वान ।

#### प्रारंभिक रचनाएँ

आज मेरे खग वाल बोलते • अघर सँभाल-सँभाल, किन्तु कल होकर कल वाचाल, भरेंगे कलरव से तत्काल, गगन, भूतल, पाताल ।

फुदकने की अभिलाष आज इनके जीवन की सार, 'आज' यदि ये कर पाए पार, चपल कल ये अन्ने पर मार मथेंगे महदाकाश ।

भूल करता कवि बाल, आज ही में जीवन का सार, मूर्ख लेते कल का आधार, जगत के कितने सजग दिचार खा गया कल का काल।

सामने गगन अछोर, उड़ाता इनको नि:संकोच, हँस रहा है मुभपर जग पोच, गिरेये पृथ्वी पर क्या सोच ? उड़े तो नभ की ओर!

## तीन रुबाइयाँ

में एक जगत को भूला में भूला एक जमाना, कितने घटना-चकों में भूला में आना-जाना,

पर सुख-दुख की वह सीमा में भूळ न पाया साकी,

जीवन के बाहर जाकर जीवन में तेरा आना।

तेरे पथ में हैं काँटे था पहले ही से जाना, आसान मुभे था साकी फूलों की दुनिया पाना,

> मृदु परम जगत का मुभको आनन्द न उतना देता,

जितना तेरे काँटों से पग-पग पर पद विधवाना।

#### प्रारंभिक रचनाएँ

सुख तो थोड़े से पाते दुख सेवके ऊपर आता, सुख से वंचित बहुतेरे बच कौन दुखों से पाता, हर कलिका की किस्मत में, जग-जाहिर, व्यर्थ बताना,

खिलना न लिखा हो लेकिन है लिखा हुआ मुर्भाना!

# मधुशाला

#### [ 8 ]

प्रियतम, तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुक्तमें भरकर तू बनता है पीनेवाला,

> में तुभको छक छलका करता, मस्त मुभ्रे पी तू होता;

एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला।

#### [ ? ]

मदिरालय जाने को घर से चलता है पीनेवाला, 'किस पथ से जाऊँ?' असमंजस में है वह भोलाभाला,

> अलग-अलग पथ बनलाते सब, पर में यह बनलाता हूँ--

'राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला ।'

#### [ 3 ]

लाल सुरा की घार लपट-सी कह न इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उर का छाला,

> दर्व नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हं,

पीड़ा में आनन्द जिसे हो, आए मेरी मधुशाला!

#### [8]

बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगाजल, पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मबु के प्यालों की माला,

> 'और लिए जा, और पिए जा'— इसी मंत्र का जाप करे,

में शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मन्दिर हो यह मधुसाला।

#### [ 4 ]

बजी न मन्दिर में घड़ियाली, चड़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला,

> लुटे खजाने नरपितयों के, गिरीं गढ़ों की दीवारें,

रहें मुवारक पीनेवाले, खुली रही यह मधुशाला।

#### [ & ]

एक वरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला;

> दुनियावालो, किन्तु, किमी दिन आ मदिरालय में देखो,

दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला!

#### [ 0 ]

वजी नकीरी और नमाजी भूल गया अल्लाताला, गाज गिरी, पर ज्यान-सुरामें मग्न रहा पीनेवाला;

> शेख, बुरा भत मानो इसको, साफ कहुँ तो, मस्जिद को

अभी युरों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला!

## [ 2 ]

मुसल्मान औं हिन्दू हैं दो एक, मगर, उनका प्याला, एक, मगर, उनका मदिरालय, एक, मगर, उनकी हाला,

> दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद-मन्दिर में जाते,

लड़वाते हैं मस्जिद-मन्दिर, मेल कराती मधुशाला!

# [ 9 ]

सुमुखि, तुम्हारा सुन्दर मुख ही माणिक मंदिरा का प्याला, छलक रही है जिसमें छल्छल रूप - मबुर - मादक - हाला,

> में ही साकी बनता, में ही पीनेवाला बनता हूँ;

जहाँ कहीं मिल बैठे हम-तुम वहीं गई हो मधुशाला !

## [ 80 ]

छोटे-से जीवन में कितना प्यार करूँ, पी लूँ हाला, अने के ही साथ जगत में कहलाया, 'जाने बाला',

> स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी,

बन्द लगी होने खुलते ही मेरी जीवन - मधुशाला !

## [ ११ ]

करले, करले कंज्सी तू मुभको देने में हाला, देले, देले तू मुभको बस यह टूटा-फूटा प्याला,

> में तो सब्र इसी पर करण, तू पीछे पछताएगा,

जब न रहूँगा में तब मेरी याद करेगी मधुशाला।

#### [ १२ ]

ध्यान मान का, अपमानों का छोड़ दिया, जब पी हाला, गौरव भूला, आया कर में जब से मिट्टी का प्याला

> साकी की अन्दाजभरी भिड़की में क्या अपमान धरा,

दुनिया भर की ठोकर खाकर पाई मैंने मधुशाला!

#### [ १३ ]

गिरती जाती है दिन प्रति दिन, प्रणियनी, प्राणों की हाला, भग्न हुआ जाता दिन प्रति दिन, सुभगे, मेरा तन-प्याला,

> रूठ रहा है मुभसे, रूपिस, दिन-दिन यौवन का साकी,

सूख रही है दिन-दिन, सुन्दरि, मेरी जीवन - मधुशाला।

## [ 5,8 ]

यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा-विसुध यह मतबाला,

> यह अन्तिम बेहोशी, अन्तिम साकी, अन्तिम प्यास्त्र है;

पथिक, प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला।

## [ 84 ]

तन-प्याले से लगे सूलने, संगिनि, जब जीवन-हाला, पात्र गरल का ले जब अन्तिम साकी हो आनेवाला,

> हाथ परस भृष्ठे प्याले का, स्वाद-सुरा जिह्वा भूले,

कानों में, तुम कहती रहना मयुकण, प्याला, मयुबाला!

## [ १६ ]

मेरे अधरों पर हो अन्तिम वस्तु न तुलसीदल, प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अन्तिम वस्तु न गंगाजल, हाला,

मेरे शव के पीछे चलने— वालो, याद इसे रखना—— 'राम नाम है सत्य' न कहना, कहना 'सच्ची मधुशाला'!

## [ १७ ]

मेरे शव पर वह रोए, हो जिसके आँसू में हाला, आह भरे वह, जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला,

दें मुक्तको वे कंघा, जिनके पद मद-डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला!

## [ 36 ]

और चिना पर जाय उँडेला पात्र न घृत का. पर प्याला, घंट वँथे अंगूर लना में किन्तु न जल हो, पर हाला,

> प्राण प्रिये, यदि श्राद्ध करो तृम मेरा तो ऐसे करना—

पीनेवालों को बुलवाकर. खुलवा देना मबुझाला !

## [ 88 ]

जो हाला में चाह रहा था, वह न मिली मुभको हाला, जो प्याला में माँग रहा था, वह न मिला मुभको प्याला,

> जिस साकी के पीछे में था, दीवाना, न मिला साकी,

जिसके बीछे था में पागल, हा, न मिली वह मधुशाला!

## [ २० ]

कभी निराशा का तम थिरता : छिप जाता मधु का प्याला, छिप जाती मदिरा की आभा, छिप जाती साकीबाला,

> कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती,

आँखिमवौनी खेल रही है मुभसे मेरी मधुशाला।

#### [ 39 ]

मिले न पर ललचा-ललचा क्यों आकुल करती है हाला, मिले न पर तरसा-तरसाकर क्यों तड़पाता है प्याला,

> हाय, नियति की विषम लेखनी मस्तक पर यह खोद गई—

'दूर रहेगी मधु की घारा, पास रहेगी मधुशाला!'

## [ २२ ]

किस्मत में था खाळी खप्पर, खोज रहा था में प्याला. ढूँढ़ रहा था में म्गनयनी. किस्मत में थी म्गछाला.

> किसने अपना भाग्य सम्भने में मुभ-सा धोखा साया,

किस्मत में था अवघट मरघट. ढूँढ़ रहा था मबुशाला !

### [ २३ ]

उस प्याले में प्यार मुक्ते जो दूर हथेली में प्याला, उस हाला में चाव मुक्ते जो दूर अघर से हैं हाला;

> प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में!

पा जाता तब, हाय, न इतनी प्यारी लगती मधुशाला।

## [ 88 ]

जिसने मुक्तको प्यासा रक्खा, बनी रहे वह भी हाला, जिसने जीवन भर दौड़ाया, बना रहे वह भी प्याला;

> मतवालों की जिह्ना से हैं कभी निकलते शाप नहीं,

दुखी बनाया जिसने मुभको, सुखी रहे वह मधुशाला!

### [ २५ ]

क्या मुझको आवश्यकता है साकी से माँगूँ हाला, क्या मुभको आवश्यकता है साकी से चाहूँ प्याला,

पीकर मदिरा मस्त हुआ तो प्यार किया क्या मदिरा से !

में तो पागल हो उठता हूँ सुन लेता । यदि मधुशाला।

## [ २६ ]

छोड़ा मैंने पंथ-मतों को तब कहलाया मतवाला, चली सुरा मेरा पग घोने तोड़ा मैंने जब प्याला,

> अब मानी मधुशाला मेरे पीछे-पीछे फिरती है।

क्या कारण? अब छोड़ दिया है मैंने जाना मधुशाला।

## [ २७ ]

कितनी आई और गई पी इस मदिरालय में हाला, अब तक टूट चुकी है कितने मादक प्यालों की माला.

> कितने साकी अपना-अपना काम खतम कर दूर हुए,

कितने पीने वाले आए किन्तु वही है मबुशाला ।

## [ २८ ]

दर-दर घूम रहा था तब में चिल्लाता—हाला ! हाला ! मुभे न मिलता था मदिरालय, मुभे न मिलता था प्याला;

मिलन हुआ पर नहीं मिलन सुख लिखा हुआ था किस्मत में

में अब जमकर बैठ गया हूँ, घूम रही है मधुशाला !

#### [ 79 ]

में मदिरालय के अन्दर हूँ, मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिरालय बिम्बित करनेवाली है हाला;

> इस उधेड़-बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया—

में मधुशाला कं अन्दर या मेरे अन्दर मधुशाला!

## [ ३0 ]

वह हाला, कर शान्त मके जो मेरे अन्तर की ज्वाला, जिसमें में विम्बित-प्रतिबिम्बित प्रति पल, वह मेरा प्याला,

> मथुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है,

भेंट जहाँ मस्ती की मिलती मेरी तो वह मध्याला।

## [ ३१ ]

कहाँ गया वह स्वर्गिक साकी, कहाँ गई सुरभित हाला, कहाँ गया स्विप्तिल मदिरालय, कहाँ गया स्वर्णिम प्याला!

> पीनेवालों ने मदिरा का मूल्य, हाय, कव पहचाना ?

फूट चुफा जब मधुका प्याला, टूट चुकी जब मधुशाला।

## [ ३२ ]

अपने युग में सबको अनुपन ज्ञात हुईं अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला,

> फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया—

अब ुं न रहे वे पीनेवाले, अब ुं न रही वह मधुशाला !

#### [ 33 ]

जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला,

> जितनी उर की भावुकता हो उतना सुन्दर साकी है,

जितना ही जो रसिक, उसे हैं उतनी रसमय मधुशाला।

## [ \$8 ]

मेरी हाला में सबने पाई अपनी-अपनी हाला, मेरे प्याले में सबने पाया, अपना-अपना प्याला,

> मेरे. साकी में सबने अपना प्यारा साकी देखा

जिसको जैसी कृचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला ।

## [ ३५ ]

कुचल हमरतें किर्तनी अपनी, हाय, बना पाया हाला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला,

> पी पीनेवाले चल देंगे हाय, न कोई जानेगा—

कितने मन के महल ढहे तर्व खड़ी हुँई यह मधुशाला! मधुबाला

## [ ?.]

में मधुबाला मधुशाला की,
में मधुशाला की मधुबाला!
में मधु-विकेता की प्यारी,
मधु के घट मुभपर बलिहारी,
प्यालों की में सुषमा सारी,
मेरा रुख देखा करती है
मधु-प्यासे, नयनों की माला!
में मधुशाला की मधुबाला!

### [ २ ]

इस नीले अञ्चल की छाया में जग-ज्वाला का भुलसाया आकर शीतल करता काया, मधु-मरेंहम का मैं लेपन कर अच्छा करती उर को छाला। में मधुशाला की मधुबाला!

## [ 3 ]

मधुघट ले जब करती नर्तन,
मेरे नूपुर की छूम-छनन
में लय होता जग का ऋंदन,
भूमा करता मानव-जीवन
का क्षण-क्षण बनकर मतवाला।
मैं मधुशाला की मधुबाला!

## [ 8 ]

में इस आँगन की आकर्षण,
मयु से सिंचित मेरी चितवन,
मेरी वाणी में मधु के कण,
मदमत्त बनाया में करती,
यश , लूटा करती मधुशाला।
में मथुशाला की मधुवाला!

## [ 4 ]

था एक समय, थी मबुशाला, था मिट्टी का घट, था प्याला, थी किन्तु नहीं साकीबाला, था बैठा ठाला विकेता दे बन्द कपाटों पर ताला । में मबुशाला की मघुबाला !

## [ ξ ]

तब इस घर में था तम छाया, था भय छाया, था भ्रम छाया, था मातम छाया, गम छाया, ऊषा का दीप लिए सिर पर में आई करती उजियाला। मैं मधुशाला की मधुबाला!

## [ • ]

सोने की मथुशाला चमकी,
माणिक द्युति से मंदिरा दमकी,
मथुगंध दिशाओं में गमकी,
चल पड़ा लिए कर में प्याला
प्रत्येक सुरा पीनेवाला।
मैं मथुशाला की मधुबाला!

## [ 2 ]

थे मदिरा के मृत-मूक घड़े, थे मूर्ति सदृश मधुपात्र खड़े, थे जड़वत प्याले भूमि पड़े, जादू के हाथों से छूकर मैंने इनमें जीवन डाला ! मैं मबुशाला की मधुबाला !

#### [ 9 ]

मुभको छूकर मधुघट छलके,
प्याले मधु पीने को ललके,
मालिक जागा मलकर पलकें,
ऑगड़ाई लेकर उठ बैठी
चिर सुप्त, विमूच्छित मधुशाला ।
मै मधुशाला की मधुबाला !

#### [ १० ]

प्यासे आए, मैंने आँका, वातायन से मैंने भाँका, पीनेवालों का दल बाँका उत्कंठित स्वर से बोल उठा, 'कर, दे पागल, भर दे प्याला !' मैं मधुशाला की मधुबाला !

## [ 88 ]

खुल द्वार गए मदिरालय के, नारे लगते मेरी जय के, मिट चिह्न गए चिन्ता-भय के, हर ओर मचा है शोर यही, 'ला-ला मदिरा, मदिरा ला-ला!' में मधुशाला की मधुबाला!

## [ १२ ]

हर एक तृष्ति का दास यहाँ, पर एक बात है खास यहाँ, पीने से बढ़ती प्यास यहाँ, सौभाग्य, मगर, मेरा देखो, देने से बढ़ती है हाला ! मैं मधुशाला की मधुबाला !

## [ १३ ]

चाहे जितनी मैं दूँ हाला, चाहे जितना तू पी प्याला, चाहे जितना बन मतवाला, सुन्न, भेद बताती हूँ अन्तिम— यह शान्त नहीं होगी ज्वाला। मैं मथुशाला की मधुबाला!

## [ 58 ]

मधु कौन यहाँ पीने आता,
है किसका प्यालों से नाता,
जग देख मुक्ते है मदमाता,
जिसके चिर तंद्रिल नथनों पर
तनती में स्वप्नों कर जाला।
मैं मधुशाला की मधुबाला

## सोपान

## [ १५ ]

यह स्वप्न-विनिर्मित मधुशाला,
यह स्वप्न-रिचित मधुकाप्याला,
स्वप्निल तृष्णा, स्वप्निल हाला,
स्वप्नों की दुनिया में भूला
फिरता मानव भोलाभाला!
मैं मथुशाला की मथुवाला!

## प्याला

#### [ ? ]

मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

कल काल-रात्रि के अन्धकार में थीं मेरी सत्ता विलीन, इस मूर्तिमान जग में भहान था मैं विलुप्त कल रूप-हीन,

> कल मादकता की भरी नींद थी जड़ता से ले रही होड़,

किन सरस करों का परस आज करता जाग्रत जीवन नवीन? मिट्टी से मधु का पात्र बनूं— किस कुंभकार का यह निश्चयं!

मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

#### [ २ ]

भ्रम भूमि रही थी जन्म-काल, था भ्रमित हो रहा आसमान, उस कलावान का कुछ रहस्य होता फिर कैसे भासमान!

> जव खुली आँख, तब हुआ ज्ञात, थिर है सब मेरे आस-पास,

समभा था सब को भ्रमित, किन्तु भ्रम स्वयं रहा था में अजान; भ्रम से ही जो उत्पन्न हुआ, क्या ज्ञान करेगा वह संचय !

> मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय!

#### [ ३ ]

जो रस लेकर आया भू पर जीवन-आतप ले गया छीन, खो गया पूर्व गुण, रंग, रूप हो जग की ज्वाला के अधीन,

मैं चिल्लाया, 'क्यों ले मेरी मृदुता करतीं मुक्तको कठोर ?' लपटें बोलीं, 'चुप, बजा-ठोंक लेगी तुक्तको जगती प्रवीण ।' यह लो, मीना बाजार लगा, होता है मेरा ऋय-विक्रय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

## [ 8 ]

मुक्तको न सके ले घन कुवेर
दिखलाकर अपना ठाट-बाट,
मुक्तको न सके ले नृपति मोल
दे माल-खजाना, राज-पाट,
अमरों ने अमृत दिखलाया,
दिखलाया अपना अमर लोक,
ठुकराया मैंने दोनों को
रखकर अपना उन्नत ललाट,
बिक, मगर, गया मैं मोल बिना
जब आया मानव सरस-हृदय!
मिट्टी का तन, मस्ती का गन,
क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

#### [ 4 ]

वस एक बार पूछा जाता यदि अमृत से पड़ता पाला, यदि पात्र हलाहल का बनता, बस एक बार जाता ढाला, चिर जीवन औं चिर मृत्यु जहाँ लघु जीवन की चिर प्यास कहाँ!

फिर-फिर- जो होठों तक जाता
वह तो बस मदिरा का प्याला;
मेरा घर है अरमानों से
परिपूर्ण जगत का मदिरालय!

मिट्टी का तन, मस्ती का मन,
क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

### [ ६ ]

में सखी सुराही का साथी,
सहचर मधुवाला का ललाम,
अपने मानस क्री मस्ती से
उफनाया करता आठ याम,
कल कूर काल के गालों में
जाना होगा—इस कारण ही
कुछ और बढ़ा दी है मैंने
अपने जीवन की धूमधाम;
इन मेरी उल्टी चालों पर
संसार खड़ा करता विस्मय।
मिट्टी का तन, मस्ती का मन,
क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

## [ 0 ]

मेरे पथ में आ आकर के
तू पूछ रहा है बार-बार,
'क्यों तू दुनिया के लोगों में
करता है मदिरा का प्रचार ?'
में वाद-विवाद करूँ तुभसे
अवकाश कहाँ इतना मुभको,
'आनन्द करो'—यह व्यंग-भरी
है किसी दग्ध-उर की पुकार;
कुछ आग बुभाने को पीते
ये भी, कर मत इन पर संशय!
मिट्टी का तन, मस्ती का मन,
क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

## [ 2 ]

में देख चुका जा मस्जिद में
भुक-भुक मोमिन पढ़ते नमाज,
पर अपनी इस मधुशाला में
पीता दीवानों का समाज;
वह पुण्य कृत्य, यह पाप कर्म कह भी दूं, तो दूं क्या सबूत!
कब कंचन मस्जिद पर बरसा?
कब मदिरालय पर गिरी गाज?

यह चिर अनादि से प्रश्न उठा, मैं आज करूँगा क्या निर्णय! मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

#### [ 9 ]

सुनकर आया हूँ मन्दिर में
रटते हरिजन थे राम-राम,
पर अपनी इस मधुशाला में
जपते मतवाले जाम-जाम,
पंडित मदिरालय से रूठा,
में कैसे मन्दिर से रूठूं,
में फर्क बाहरी क्यों देखूं,
मुक्तो मस्ती से महज काम।
भय-भ्रान्ति-भरे जग में दोनों
मन को बहलाने के अभिनय!
मिट्टी का तन, मस्ती का मन,
क्षण भर जीवन मेरा परिचय!

#### [ 20 ]

संसृति की नाटक शाला में है पड़ा तुभे बनना ज्ञानी, है पड़ा. मुझे बनना प्याला, होना मदिरा का अभिमानी, संघर्ष यहाँ किसका किससे,
यह तो सब खेल-तमाशा है,
वह देख, यवनिका गिरती है,
समभा कुछ अपनी नादानी!
छिप जाएँगे हम दोनों ही
लेकर अपने-अपने आश्रेय!

मिट्टी का तन, मस्ती का मन,
क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

# [ 88 ]

पल में मृत पीनेवाले के कर से गिर मू पर आऊँगा, या निर्मित्त में जिस मिट्टी से उस मिट्टी में मिल जाऊँगा; अधिकार नहीं जिन बातों पर, उन बातों की चिन्ता करके अब तक जग ने क्या पाया है, में कर चर्चा क्या पाऊँगा?

मुक्तको अपना ही जन्म-निधन है सृष्टि प्रथम, है अन्तिम लय।

मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

## इस पार—उस पार

#### [ 8 ]

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या। होगा!

यह चाँद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा-लहरा यह शाखाएँ कुछ शोक भुला देतीं मन का,

> कल मुझनिवाली कलियाँ हँसकर कहती हैं भग्न रहो,

बुलबुल तहं की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का,

> तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुफे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा !

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

# [ २ ]

जग में रस की नदियाँ बहतीं, रसना दो बूँदें पाती है, जीवन की भिलमिल-सी फाँकी नयनों के आगे आती है,

> स्वर-तालमयी वीणा बजती, मिलती है बस भंकार मुक्ते,

मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है!

> ऐसा सुनता, उस पार, प्रिये, ये साधन भी छिन जाएँगे; तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा !

#### [ 7]

प्याला है, पर पी पाएँगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको, इस पार नियति ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको !

> कहनेवाले, पर, कहते हैं, हम कर्मों में स्वाधीन सदा,

करनेवालों की परवशता है ज्ञात किसे, जितनी हमको ?

> कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं; उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

#### [8]

कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में काँटे बोए, वे भार दिए घर क्रंघों पर, जो रो-रोकर हमने ढोए,

> महलों के स्वप्नों के भीतर जर्जर खँडहर का सत्य भरा!

उर म ऐसी हलचल भर दी, दो रात न हम सुख से सोए!

> अब तो हम अपने जीवन भर उस कूर-कठिन को कोस चुके, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

## [ 4 ]

संसृति के जीवन में, सुभगे ! ऐसी भी घड़ियाँ आएँगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अन्दर छिप जाएँगी,

> जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी, गोषित यह पृथिवी

तब रवि-शशि-पोषित यह पृथिवी कितने दिन खैर मनाएनी !

जब इस लंबे-चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब तेरा-मेरा नन्हा-सा संसार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मघु है, तुम हो; उस पार न जाने क्या होगा!

#### [ ६ ]

ऐसा विर पतकड़ आएगा, कोयल न कुहुक फिर पाएगी,

#### सोपार्न

बुलबुल न अंधेरे में गा-गा जीवन की ज्योति जगायगी, अगणित मृदु-नव पल्लव के स्वर

'मर-मर' न सुने फिर जाएँगे,

अलि-अवली कलि-दल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी;

जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान, प्रिये, हो जाएगा, तब शुष्कं हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधुं है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

## [ 0 ]

सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन निर्फोरिणी भूलेगी नर्तन, निर्फोर भूलेगा निज 'टल-मल', सरिता, अपना 'कल-कल' गायन,

वह गायक-नायक सिन्धु कहीं, चुप हो छिप जाना चाहेगा ! मुँह खोल खड़े रह जाएँगे गंधर्व, अप्सरा, किन्नरगण ! संगीत सजीव हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएँगे, तब, प्राण, तुम्हारी तंत्री का जड़ तार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

## [ 6 ]

उतरे इन आंखों के आगे जो हार चमेली ने पहने, वह छीन रहा, देखों, माली सुकुमार छताओं के गहने,

दो दिन में खींची जाएगी ऊषा की साड़ी सिन्दूरी,

पट इन्द्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने!

> जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा-सुषमा लुट जाएगी, तब किं के किल्पित स्वप्नों का श्रृङ्गार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा !

## [ 9 ]

दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है!

में आज चला, तुम आओगी कल, परसों, सब संगी-साथी;

दुनिया रोती-धोती रहती जिसको जाना है, जाता है।

मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से! जब में एकाकी पहुँचूंगा मँभधार, न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा !

# पाँचं पुकार

[ 8 ]

गूँजी मिंदरालय भर में लो, 'पियो, पियो' की बोली! संकेत किया यह किसने, यह किसकी भौंहें घूमीं? सहसा मधुवालाओं ने मदभरी सुराही चूमी; फिर चलीं इन्हें सब लेकर, होकर प्रतिबिम्बित इनमें, चेतन का कहना ही क्या, जड़ दीबारें भी भूमीं; ज्यों ही सब ने किल-मुख की मृद्ध अधर-पखुरियाँ खोलीं, गूँजी मिंदरालय भर में लो, 'पियो, पियो' की बोली!

# [ 5 ]

जिस अमृतमय वाणी से
जड़ में जीवन जग जाता,
रुकता सुनकर वह कैसे
रिसकों का दल मदमाता;
आँखों के आगे पाकर
अपने जीवन का सपना;

हर एक उसे छूने को आया निज कर फैलाता;

> पा सत्य कलोल उठी कर मधु के प्यासों की ठोली, गूँजी मदिरालय भर में लो, 'बढ़ो, बढ़ो' की बोली!

# [ ₹ ]

सारी साधें जीवन की अधरों में आज समाईं, सुख, शान्ति जगत की सारी छनकर मदिरा में आई,

इच्छित स्वर्गों की प्रतिमा साकार हुई, सखि, तुम हो; अब ध्येय विसुधि, विस्मृति है, है मुक्ति यही सुखदाई, पल भर की चेतनता भी अब सहच नहीं, ओ भोली ! गूँजी मदिरालय भर में लो, 'भरो, भरो' की बोली !

#### [ 8 ]

मधुघट कंघों से उतरे,
आशा से आँखें चमकीं,
छल-छल कह माणिक मदिरा
प्यालों के अन्दर दमकी,
दानी मधुबालाओं ने
ली भुका सुराही अपनी,
'आरम्भ करों' कहती-सी
मधुगंध चेतुर्दिक गमकी,
आशीप-बचन कहने को
मधुगं की जिह्ना डोली,
गूंजी मदिरालय भर में
लो, 'जियो, जियों' की बोली!

#### [ 4 ]

दो दौर न चल पाए] थे इस तृष्णा के आँगन में, डूबा मदिरालय सारा मतवालों के ऋंदन में !

# सोपानं

यमदूत द्वार पर आया
ले चलने का परवाना !
गिर-गिर टूटे घट-प्याले,
बुभ दीप गए सब क्षण में!
सब चले किए सिर नीचे
ले अरमानों की भीली!
गूँजी मदिरालय भर में
लो, 'चलो, चलो' की बोली!

-

# पगध्वनि

#### [ 9 ]

पहचानी वह पगध्विन मेरी, वह पगध्विन मेरी पहचानी ! नन्दन वन में उगनेवाली मेंहदी जिन तलवों की लाली बनकर भूपर आई, आली ! में उन तलवों से चिर परिचित, में उन तलवों का चिर ज्ञानी ! वह पगध्विन मेरी पहचानी !

## [ ? ].

ऊषा ले अपनी अरुणाई,
ले कर-किरणों की चतुराई,
जिनमें जावक रचने आई,
मैं उन चरणों का चिर प्रेमी,
मैं उन चरणों का चिर ध्यानी।
वह पगध्विन मेरी पहचानी!

# [ 3 ]

उन मृदु चरणों का चुंबन कर

ऊसर भी हो उठता उर्वर,
तृण-कलि-कुसुमों से जाता भर

मध्यल मधुवन बन लहराते,

पाषाण पिघल होते पानी!

वह पगध्विन मेरी पहचानी!

#### [ 8 ]

उन चरणों की गंजुल उँगली पर नख-नक्षत्रों की अवली, जीवन के पथ की ज्योति भली,

> जिसका अवलंबन कर जग ने सुख-सुषमा की नगरी जानी। वह पगध्विन मेरी पहचानी!

#### L 4 ]

उन पद-पद्मों के प्रभ रजकण का अंजित कर मंत्रित अंजन खुलते किव के चिर अन्ध नयन !

> तम से आकर उर से मिलती स्वप्नों की दुनिया की रानी। वह पगघ्वनि मेरी पहचानी!

# [ ξ ]

उन सुन्दर चरणों का अर्चन
करते आँसू से सिंधु-नयन !
पद-रेखा में उच्छ्वास पवन
देखा करता अंकित अपनी
सौभाग्य सुरेखा कल्याणी।
वह पगध्विन मेरी पहचानी!

#### [ 0 ]

उन चल चरणों की कल छम-छम से ही था निकला नाद प्रथम, गति से, मादक तालों का कम, संगीत, जिसे सारे जग ने अपने सुख की भाषा मानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

# [ 6]

हो शान्त, जगत के कोलाहल ! रुक जा, री जीवन की हलचल ! मैं दूर पड़ा सुन लूँ दी पल,

संदेश नया जो लाई है, यह चाल किसी की मस्तानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

#### [ 9 ]

किसके तमपूर्ण प्रहर भागे ?

किसके चिर सोए दिन जागे ?

सुख-स्वर्ग हुआ किसके आगे ?

होगी किसके कंपित कर से

इन शुभ चरणों की अगवानी ?

वह पगध्विन मेरी पहचानी ?

# [ १0 ]

बढ़ता जाता घुँघरू का रव, क्या यह भी हो सकता संभव? यह जीवन का अनुभव अभिनव!

> पदचाप शोघ, पद-राग तीव ! स्वागत को उठ, रे किव मानी ! वह पगध्वित मेरी पहचानी !

#### [ 88 ]

ध्विन पास चली मेरे आती, सब अंग शिथिल, पुलिकत छाती, लो, गिरतीं पलकें मदमाती, पग को परिरंभण करने की, पर, इन युग बाहों ने ठानी। वह पगध्विन मेरी पहचानी!

#### [ १२ ]

रव गूँजाभू पर, अंबर में, सर में, सरिता में, सागर में, प्रत्येक स्वास में, प्रति स्वर में,

> किस-किस का आश्रय ले फैलें, मेरे हाथों की हैरानी! वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

#### [ १३ ]

ये ढूंढ़ रहे ध्वनि का उद्गम, मंजीर-मुखर-युत पद निर्मम, है ठौर सभी जिनकी ध्वनि सम,

> इनको पाने का यत्न वृथा, श्रम करना केवलं नादानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

#### [ 88 ]

ये कर नभ-जल-थल में भटके, आकर मेरे उर पर अटके, जो पगद्वय थे अन्दर घट के,

> ये ढूँढ़ रहे उनको बाहर ये युग कर मेरे अज्ञानी! वह पगध्विन मेरी पहचानी!

सोपान'

# [ १५ ]

उर के ही मधुर अभाव चरण बन करते स्मृति-पट पर नर्तन, मुखरित होता रहता बन-बन में ही इन चरणों में नूपुर, नूपुर-ध्विन मेरी ही वाणी! बह पगध्विन मेरी पहचानी!

# मधु कलश

# मधु कलश

है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

# 

सर में जीवन है, इससे ही वह लहराता रहता प्रति पल, सरिता में जीवन, इससे ही वह गाती जाती है कल-कल,

> निर्फर में जीवन, इससे ही वह भर-भर भरता रहता है,

जीवन ही देता रहता है नद को द्रुत गति, नद को हलचल,

> लहरें उठती, लहरें गिरतीं, लहरें बढ़तीं, लहरें हटतीं, जीवन से चंचल हैं लहरें, जीवन से अस्थिर हैं सागर।

> है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

#### [ ? ]

नभ का जीवन प्रति रजनी में कर उठता है जगमग-जगमग, जलकर तारक-दल-दीपों में, संज नीलम का प्रासाद सुभग,

> दिन में पट रंग-बिरंगे औं' सतरंगे बनकर तन ढकता,

प्रात:-सायं कलरव करता बन चंचल-पर दल के दल खग,

> प्रावृट् में विद्युत् में हँसता, रोता बादल की बूँदों में, करती है व्यक्त धरा जीवन, होकर तृणमय, होकर उर्वर।

> है आज भरा जीवन मुभमें, है आज भरी मेरी गागर!

# [ ३ ]

मारुत का जीवन बहता है गिरि-कानन पर करता हर-हर, तस्वर-लितकाओं का जीवन कर उठता है मर्मर-मर्मर, पल्लव का, पर बन अंबर में उड़ जाने की इच्छा करता,

शाखाओं का, भूमा करता दाएँ - बाएँ नीचे - ऊपर,

> तृण-शिशु, जिनका हो पाया है अबतक मुखरित कल कठ नहीं, दिखला देते अपना जीवन फड़का अपने अनजान अधर।

है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

#### [ 8 ]

जल में, थल में, नभमंडल में है जीवन की धारा बहती, संसृति के कूल-किनारों को प्रतिक्षण सिचित करती रहती,

इस घारा के तट पर ही है मेरी यह सुन्दर-सी बस्ती-

सुन्दर-सी नगरी जिसको है सब दुनिया मधुशाला कहती, में हूँ इस नगरी की रानी, इसकी देवी, इसकी प्रतिमा, इससे मेरा संबंध अटल, इससे मेरा संबंध अमर। है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

पल डचोड़ी पर, पल आँगन में, पल छज्जों और भरोखों पर में क्यों न रहूँ जब आने को मेरे मधु के प्रेमी सुन्दर,

> जब खोज किसी की हों करते दृग दूर क्षितिज पर ओर सभी,

किस विधि से में गम्भीर बन् अपने नयनों को नीचे कर,

> मरुकी नीरवता का अभिनय में कर ही कैसे सकती हूँ, जब निष्कारण ही आज रहे मुसकान-हुँसी के निर्फर फर।

> है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

# [ ]

में थिर होकर कैसे बैठू, जब हो उठते हैं पाँव चपल, में मौन खड़ी किस भाँति रहूँ, जब हैं बज उठते पग-पायल,

जब मधुघट के आधार बने, कर क्यों न भुकें, भूमें, घूमें,

किस भाँति रहूँ में मुख मूंदे, जब उड़-उड़ जाता है अंचल,

> में नाच रही मदिरालय में, में और नहीं कुछ कर सकती, है आज गया कोई मेरे तन में, प्राणों में यौवन भर।

है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

#### [ 9 ]

भावों से ऐसा पूर्ण हृदय बातें भी मेरी साधारण उर से उठकर मुख तक आते-आते बन जाती हैं गायन; जब लौट प्रतिध्विन आती है, अचरज होता है तब मुभको—

हो आज गई मधु सौरभ से क्या जड़ दीवारें भी चेतन!

> गुंजित करती मदिरालय को, लाचार यही में करने को, अपने से ही फूटा पड़ता मुक्तमें लय-ताल-बंधा मधु स्वर।

> है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

# [ 6]

गिरि में न समा उन्माद सका तब भरनों में बाहर आया, भरनों की ही थी मादकता जिसको सर-सरिता ने पाया.

> जब सँभल सका उल्लास नहीं निदयों से, अंबुधि को आईं,

अंबुधि की उमड़ी मस्ती को नीरद ने भ पर बरसाया; मलयानिल को निज सौरभ दे मधुवन कुछ हल्का हो जाता, में कर देती मदिरा वितरित जाता उर से कुछ भार उतर। है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

# [ 9 ]

तन की क्षणभंगुर नौका पर चढ़कर, हे यात्री, तू आया, तूने नानाविधि नगरों को होगा जीवन-तट पर पाया,

> जड़-शुष्क उन्ह देखा होगा रक्षित - सीमित प्राचीरों से,

इस नगरी में पाई होगी अपने उर की स्विप्निल छाया,

> है शुष्क सत्य यदि उपयोगी तो सुखदायक है स्वप्न सरस, सुख भी जीवन का अंश अमर, मत जग से डर, कुछ देर ठहर। है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी गागर!

# [ १0 ]

जीवन में दोनों आते हैं मिट्टी के पल, सोने के क्षण, जीवन से दोनों जाते हैं पाने के पल, खोने के क्षण;

> हम जिस क्षण में जो करते हैं हम बाध्य वही हैं करने को,

हँसने के क्षण पाकर हँसते, रोते हैं पा रोने के क्षण;

विस्मृति की आई है वेला, कर, पांथ, न इसकी अवहेला, आ, भूलें हास-रुदन दोनों मधुमय होकर दो-चार पहर।

है आज भरा जीवन मुफमें, है आज भरी मेरी गागर!

# कवि की वासना

कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेराः!

# [ ? ]

सृष्टि के प्रारम्भ में मैंने उषा के गाल चूमे, बाल रिव के भाग्यवाले दीष्त भाल विशाल चूमे,

> प्रथम संध्या के अरुण दृग चूमकर मैंने सुलाए,

तारिका-कलि से सुसज्जित नव निशा के बाल चूमे,

> वायु के रसमय अघर पहले सके छू होठ मेरे, मृत्तिका की पुतलियों से आज क्या अभिसार मेरा!

कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

# [ २ ]

विगत-बाल्य वसुन्धरा के उच्च तुंग-उरोज उभरे, तह उगे हरिताभ पट धर कांम के ध्वज मत फहरे,

चपल उच्छृखल करों ने जो किया उत्पात उस दिन,

है हथेली पर लिखा वह, पढ़ भले ही विश्व हहरे,

प्यास वारिधि से बुझाकर भी रहा अतृष्तं हूँ में, करमिनी के कुच-कलर्श से आज कैसा प्यार मेरा!

> कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

# [ ३ ]

इन्द्रधनु पर शीश धरकर बादलों की सेज सुख पर सो चुका हूँ नींद भर में चंचला को बाहु में भर,

मधु कलश

दीप रिव-शिश-तारकों ने वाहरी कुछ केलि देखी,

देख, पर, पाया न काइ स्वप्न वे सुकुमार सुन्दर

> जो पलक पर कर निछावर थी गईं मधु यामिनी वह, यह समाधि बनी हुई है यह न शयनागार मेरा!

कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

# [ 8 ]

आज मिट्टी से घिरा हूँ पर उमंगें हैं पुरानी, सोमरस जो पी चुका है आज उसके हाथ पानी,

> होठ प्यालों पर भुकै तो थे विवश इसके लिए वे,

प्यास का व्रत धार बैठा आज है मन, किन्तु, मानी; में नहीं हूँ देह-धर्मों से बँधा, जग, जान ले तू, तन विकृत हो जाय लेकिन मन सदा अविकार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

# [ 4 ]

निष्परिश्रम छोड़ जिनको मोह लेता विश्व भर को, मानवों को, सुर-असुर को, वृद्ध ब्रह्मा, विष्णु, हर को,

> भंग कर देता. तपस्या सिद्ध, ऋषि, मृनि सत्तमों की,

वे सुमन के वाण मैंने ही दिए थे पंचशर को;

> शक्ति रख कुछ पास अपन ही दिया यह दान मेंने, जीत पाएगा इन्हीं से आज क्या मन मार मेरा!

> कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

# [ Ę ]

प्राण प्राणों से सकें मिल किस तरह, दीवार है तन, काल है घड़ियाँ न गिनता, बेड़ियों का शब्द भन-भन,

> वेद - लोकाचार प्रहरी ताकते हर चाल मेरी,

बद्ध इस वातावरण में क्या करे अभिलाष यौवन!

> अल्पतम इच्छा यहाँ मेरी बनी बन्दी पड़ी है, विश्व कीड़ास्थल नहीं रे, विश्व कारागार मेरा!

कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा!

# [ e' ]

थी तृषा जब शीत जल की खा लिए अंगार मैंने, चीयड़ों से उस दिवस था कर लिया श्रङ्गार मैंने सोपान

राजसी ट पहनने. की जब हुई इच्छा प्रबल थी,

चाह-संचय में लुटाया था भरा भंडार मैंने

> वासना जब तीव्रतम थी बन गया था संयमी में, हो रही मेरी क्षुघा ही सर्वदा आहार मेरा!

कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

6

कंछ छिड़ी, होगी खतम कल प्रेम की मेरी कहामी, कौन हूँ में, जो रहेगी विश्व में मेरी निशानी?

> क्या किया मैंने नहीं जो कर चुका संसार अब तक?

वृद्ध जग को वयों अखरती. है क्षणिक मेरी जनानी?

# मधुं कलश

में छिपाना जानता तो जग मुझे साधू समझता, शत्रु मेरा बन्ने गया है छल-रहित व्यवहार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा!

#### पथम्रष्ट

हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

# [ 8 ]

पार तम के दीख पड़ता एक दीपक फिलमिलाता, जा रहा उस ओर हूँ मैं मत्त-मधुमय गीत गाता,

> इस कुन्य पर या सुपय पर में अकेला ही नहीं हूँ,

जानता हूँ, क्यों जगत फिर जैंगलियाँ मुऋपर उठाता—

मौन रहकर इस लहर के साथ संगी बह रहे हैं, एक मेरी ही उमंगें हो उठी हैं व्यक्त स्वर में। हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में।

# [ २ ]

क्यों बताऊँ पोत कितने पार हैं इसने लगाएं? क्यों बताऊँ वृक्ष कितने तीर के इसने गिराएं?

उर्वरा कितनी घरा को कर चुकी यह क्यों बताऊँ?

क्यों बताऊँ गीत कितने इस लहर ने हैं लिखाए

कूल पर बैठे हुए कवि से किसी दुख की घड़ी में? क्या नहीं पर्याप्त इतना जानना, गित है लहर में?

हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

# [ 3.]

फंल-भरे तरु तोड़ डाले शान्त सत लेकिन पवन हो, वस्त्र घन चाहे गिराए किन्तु मत सूना गगन हो, बढ़ बहा दे बस्तियों को पर न हो जलहीन सरिता,

हो न ऊसर देश चाहे कंटकों का एक वन हो;

> पाप की ही गैल पर चलते हुए ये पाँव मेरे हँस रह हैं उन पगों पर जो बँधे हैं आज घर में।

हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

# [ 8 ]

यह नहीं, सुनता नहीं, जो शंख की ध्विन आ रही है, देव-मन्दिर में जनों को साधिकार बुला रही है,

> कान में आतीं अजानें, अस्टिजदों का यह निमंत्रण,

और ही सदेश देती किन्तु बुलवुल गा रही है; रक्त से सींची गई है राह मन्दिर-मस्जिदों की, किन्तु रखना चाहता में पाँव मधु-सिचित डगर में। हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

[ 4 ]

हैं न वह व्यक्तित्व मेरा जिस तरफ मेरा कदम हो, उस तरफ जाना जगत के बास्ते कल से नियम हो,

> औलिया-आचार्य बनने की नहीं अभिलाष मेरी,

किसलिए संसार तुभको देख मेरी चाल गम हो?

> जो चले युग-युग चरण ध्रुव घर मिटे पद-चिह्न उनके, पद प्रकंपित, हाय, अंकित क्या करेंगे दो प्रहर में !

हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

# [ ६ ]

में कहाँ हूँ और वह आदर्श मबुशाला कहाँ हैं! विस्मरण दे जागरण के साथ, मबुबाला कहाँ हैं!

> है कहाँ प्याला कि जो दे चिर तृषा चिर तृष्ति में भी!

जो डुबा तो ले मगर दे पार कर, हाला कहाँ है!

> देख भीगे होठ मेरे और कुछ संदेह मत कर, रक्त मेरे ही हृदय का है लगा मेरे अधर में!

> हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

# [ 0 ]

सोचता है विश्व, कवि ने कक्ष में बहु विधि सजाए, मदिर-नयना यौवना को गोद में अपनी बिठाए, होठ से उसके विचुंबित प्यालियों को रिक्त करते,

भूमते उन्मत्तता से ये सुरा के गान गाए!

> राग के पीछे छिपा चीत्कार कह देगा किसी दिन, हैं लिखे मधुगीत मैंने हो खड़े जीवन समर में!

> हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

# [ 6]

पाँव चलने को विवश थे जब विवेक-विहीन था मन, आज तो मस्तिष्क दूषित कर चुके पथ के मलिन कण,

> में इसीसे क्या करूँ अच्छे-बुरे का भेद, भाई,

लौटना भी तो कठिन है चल चुका युग एक जीवन;

# सोधान'

हो नियति इच्छा तुम्हारी पूर्ण, में चलता चलूँगा, पय सभी मिल एक होंगे तम-घिर यम के नगर में। हैं कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में!

# लहरों का निमंत्रग

तीर पर कैसे रुकूँ मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

# [ 8 ]

रात का अन्तिम प्रहर है, ि भिलमिलाते. हैं सितारे, वक्ष पर युग बाहु बाँधे मैं खड़ा सागर किनारे,

> वेग से बहता प्रभंजन केश-पट मेरे उड़ाता,

शून्य में भरता उदिध-उर्ृकी। रहस्यमयी पुकारें;

> इन पुकारों की प्रतिध्विन हो रही मेरे हृदय में, है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिन्धु का हिल्लोल-कंपन।

> तीर पर कैसे हकूँ मैं, आज लहरों में निमंत्रण !

# [ 7 ]

विश्व की सम्पूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रो रही है, शुष्क पृथ्वी आँसुओं से पाँव अपने धो रही है,

> इस धरा पर जो बसी दुनिया यही अनुरूप उसके—

इस व्यथा से हो न विचलित नींद सुख की सो रही है;

> क्यों धरिण अब तक न गलकर लीन जलनिधि में गई हो ? देखते क्यों नेत्र कि के भूमि एर जड़-तुल्य जीवन ?

तीर पर कैसे हकूँ मैं; आज लहरों में निमंत्रण!

# [ ३ ]

जड़ जगत में वास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का, भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का, बूँद के उच्छ्वास को भी अनसुनी करता नहीं वह,

किस तरह होता उपेक्षा-पात्र पारावार कवि का;

> विश्व-पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने, पिघलने, त्यागकर आया यहाँ कवि स्वप्न-लोकों के प्रलोभनः।

तीर पर कैसे रुकूँ मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

[ 8 ]

जिस तरह मरु के हृदय में है कहीं लहरा रहा सर, जिस तरह पावस-पवन में है पपीहे का छिपा स्वर,

> जिस तरह से अश्रु-आहों से भरी कवि की निशा में

नींद की परियाँ बनातीं कल्पना का लोक सुखकर, सिन्धु के इस तीव्र हाहा-कार ने, विश्वास मेरा, है छिपा रक्खा कहीं पर एक रस-परिपूर्ण गायन। तीर पर कैसे हक्ूंं मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

[ 4 ]

नेत्र सहसा आज मेरे तम-पटल के पार जाकर देखते हैं रत्न-सीपी से बना प्रासाद सुन्दर,

> है खड़ी जिसमें उपा ले दीप कुंचित रहिमयों का,

ज्योति में जिसकी सुनहली सिन्धु कन्याएँ मनोहर

> गूढ़ अर्थों से भरी मुद्रा बनाकर गान करतीं और करतीं अति अलौकिक ताल पर उन्मत्त् नर्तन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

### [ ६ ]

मौन हो गन्धर्व बैठे कर श्रवण इस गान का स्वर, वाद्य-यंत्रों पर चलाते हैं नहीं अब हाथ किन्नर,

> अप्सराओं के उठे जो, पग उठे ही रह गए हैं,

कर्णं उत्सुक, नेत्र अपलक साथ देवों के पुरन्दर

> एक अद्भुत और अविचल चित्र-सा है जान पड़ता, देव-बालाएँ विमानों से रहीं कर पुष्प-वर्षण। तीर पर कैसे हकूँ में, आज लहरों में निमंत्रण!

### [ 9 ]

दीर्घ उर में भी जलिंघ के हैं नहीं खुशियाँ समातीं, बोल सकता कुछ न उठती फूल बारम्बार छाती; हर्प रत्नागार अपना कुछ दिखा सकता जगत को,

भावनाओं से भरी यदि यह फफककर फूट जाती;

> सिन्धु जिसपर गर्व करता और जिसकी अर्चना को स्वर्ग भुकता, क्यों न उसके प्रति करे कवि अर्घ्य अर्पण।

> तीर पर कैसे रुक् मैं, आज लहरों में निमंत्रण !

### [ 6]

आज अपने स्वप्न को मैं सच वनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ,

> चाहता हूँ तैर जाना सामने अंबुधि पड़ा जो,

कुछ, विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ; स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर देख उनसे दूर ही था, किन्तु पाऊँगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण।

तीर पर कैसे हर्कू मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

[ ? ]

लौट आया यदि वहाँ से तो यहाँ नव युग लगेगा, नव प्रभाती गान सुनकर भाग्य जगती का जगेगा,

> शुष्क जड़ता शीघ्र बदलेगी सरस ह चैतन्यता में,

यदि न पाया लौट, मुक्तको लाभ जीवन का मिलेगा,

> पर पहुँच ही यदि न पाया व्यर्थ क्या प्रस्थान होगा? कर सक्रूंगा विश्व में फिर भी नए पथ का प्रदर्शन।

> तीर पर कैसे रुक् मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

### [ % ]

स्थल गया है भर पथों से नाम कितनों के गिनाऊँ, स्थान बाकी है कहाँ, पथ एक अपना भी बनाऊँ?

> विश्व तो चलता रहा है थाम राह बनी-बनाई,

किन्तु इनपर किस तरह में किन-चरण अपने बढ़ाऊँ?

राह जल पर भी बनी है, रूढ़ि, पर, न हुई कभी वह, एक तिनका भी बना सकता यहाँ पर मार्ग नूतन!

तीर पर कैसे हकूँ में आज लहरों में निमंत्रण!

#### [ ११ ]

देखता हूँ आँख के आगे नया यह क्या तमाशा— कर निकलकर दीर्घ जल से हिल रहा करता मना-सा, है हथेली-मध्य चित्रित नीर मग्नप्राय बेड़ा!

में इसे पहचानता हूँ, है नहीं क्या यह निराशा?

> हो पड़ीं उद्दाम इतनी उर-उमंगें, अब न उनको रोक सकता भय निराशा का, न आशा का प्रवंचन। तीर पर कैसे हकूं में, आज लहरों में निमंत्रण!

### [ १२ ]

पोत अगणित इन तरंगों ने डुबाए मानता मैं, पार भी पहुँचे बहुत से— बात यह भी जानता मैं,

> किन्तु होता सत्य यदि यह भी, सभी जलयान डूबे,

पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं; डूबता मैं, किन्तु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हों युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन! तीर पर कैसे हर्कूं मैं, आज लहरों में निमन्त्रण!

#### [ १३ ]

आ रहीं प्राची क्षितिज से खींचने वाली सदाएँ, मानवों के भाग्य-निर्णायक सितारों! दो दुआएँ,

> नाव, नाविक, फ़ेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका,

आज लहरों से उलभने को फड़कती हैं भुजाएँ;

प्राप्त हो उस पार भी इस पार-सा चाहे अँधेरा, प्राप्त हो युगं की उपा चाहे लुटाती नव किरण-धन। तीर पर कैसे हकूँ मैं, आज लहरों में निमंत्रण!



### [ ? ]

दिन जल्दी-जल्दी ढलता है!

हो जाय न पथ में रात कहीं,

मंजिल भी तो है दूर नहीं—

यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी-जल्दी चलता है!

दिन जल्दी-जल्दी ढलता है!

बच्चे प्रत्याशा में होंगे,
नीड़ों से भाँक रहे होंगे——
यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है ।
दिन जल्दी-जल्दी ढलता है !

मुभसे भिलने को कौन विकल ?

मैं होऊँ किसके हित चंचल ?——

यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्नलता है !

दिन जल्दी-जल्दी ढलता है !

### 

बीत चली सन्ध्या की वेला !

धुँधली प्रति पल पड़नेवाली

एक रेख में सिमटी लाली

कहती है, समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला!

बीत चली सन्ध्या की वेला!

नभ में कुछ द्युतिहीन सितारे

माँग रहे हैं हाथ पसारे—

रजनी आए, रिंद किरणों से हमने है दिन भर दुख फेलां!

बीत चली सन्ध्या की वेला!

अन्तरिक्ष में आकुल-आतुर,
कभी इधर उड़, कभी उधर उड़
पंथ नीड़-का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक—अकेला!
बीत चली सन्ध्या की बेला!

### [ ३ ]

तुम तूफान समक पाओगे ?

गीले बादल, पीले रजकण,

सूखे पत्ते, रूखे तृण घन

लेकर चलता करता 'हरहर'—इसका गान समक पाओगे ?

तुम तूफान समझ पाओगे ?

गंध-भरा यह मंद पवन था,
लहराता इससे मधुवन था,
सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान; समभ पाओगे!
तुम तूफान समझ पाओगे?

तोड़-मरोड़ विटप-लितकाएँ, नोच-खसोट कुसुम-कलिकाएँ जाता है अज्ञात दिशा को !हटो विहंगम, उड़ जाओगे ! तुम तूफान समझ पाओगे ?

### [ 8 ]

कहते हैं, तारे गाते हैं!

सन्नाटा वसुधा पर छाया, नभ में हमने कान लगाया, फिर भी अगणित कंठों का यह राग नहीं हम सुन पाते हैं। कहते हैं, तारे गाते हैं!

स्वर्ग सुना करता यह गाना,
पृथ्वी ने तो बस यह जाना,
अगणित ओस-कणीं में तारों के नीरव आँसू आते हैं।
कहते हैं, तारे गाते हैं!

ऊपर देव, तले मानवगण,
नम में दोनों गायन-रोदन,
राग सदा अपर को उठता, आँसू नीचे भर जाते हैं!
कहते हैं, तारे गाते हैं!

## निशा निमंत्रण

### [ 4 ]

साथी, सो न, कर कुछ बात !

बोलते उडगण परस्पर,

तरु दलों, में मन्द 'मरमर',
बात करतीं सरि-लहरियाँ कूल से जल-स्नात!

साथी, सो न, कर कुछ बात !

बात करते सो गया तू,
स्वप्न में फिर खो गया तू,
रह गया में और आधी बात, आधी रात!
साथी, सो न, कर कुछ बात!

पूर्ण करदे वह कहानी,
जो शुरू की थी सुनानी,
आदि जिसका हर निशा में,अंत चिर अज्ञात !
साथी, सो न, कर कुछ बात !

### [ ]

यह पपीहे की रटन है!

बादलों की घर घटाएँ
भूमि की लेतीं बलाएँ,
खोल दिल देतीं दुआएँ—देख किस उर में जलन है?

यह पपीहे की रटन है!

्जो बहा दे, नीर आया,
आग का फिर तीर आया,
वज्र भी बेपीर आया—कब रुका इसका वचन है?
यह पपीहे की रटन है!

यह न पानी से बुभेगी,
यह न पत्थर से दबेगी,
यह न शोळों से डरेगी यह वियोगी की लगन है!
यह पपीहे की रटन है!

# निशा निमंत्रण

#### [ 9 ]

रात आधी हो गई है!

जागता में आँख फाड़े,

हाय, सुधियों के सहारे,

जब कि दुनिया स्वप्न के जादू-भवन में खो गई है?

रात आधी हो गई है!

सुन रहा हूँ, शान्ति इतनी, हं टपकती बूँद जितनी ओस की जिनसे द्रुमों का गात रात भिगो गई है! रात आधी हो गई है!

दे रही कितना दिलासा,
आ भरोखे से जरा-सा
चाँदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है!
रात आधी हो गई है!

### [ 6 ]

मैंने खेल किया जीवन से!

सत्य भवन में मेरे आया,

पर में उसको देख न पाया,
दूर न कर पाया में, साथी, सपनों का उन्माद नयन से!

मैंने खेल किया जीवन से!

मिलता था बेमोल मुक्ते सुख,
पर मैंने उससे फेरा मुख,
मैं खरीद बैठा पीड़ा को यौवन के चिर संचित धन से !
मैंने खेल किया जीवन से !

थे बैठे भगवान हृदय में,
देर हुई मुझको निर्णय में,
उन्हें देवता समझा जो थे कुछ भी अधिक नहीं पाहन से !
मैंने खेल किया जीवन से !

#### [ 9 ]

अब वे मेरे गान कहाँ हैं!

टूट गई मरकत की प्याली,
लुप्त हुई मदिरा की लाली,
मेरा ब्याकुल मन बहलानेवाले अब सामान कहाँ हैं!
अब वे मेरे गान कहाँ हैं!

जगती के नीरस महथल पर हँसताथा में जिनके बल पर, चिर वसंत-सेवित स्वप्नों के मेरे वे उद्यान कहाँ हैं! अब वे मेरे गान कहाँ हैं!

किसपर अपना प्यार चढ़ाऊँ ?

यौवन का उद्गार चढ़ाऊँ ?

मेरी पूजा को सह लेनेवाले वे पाषाण कहाँ हैं !
अब वे मेरे गान कहाँ हैं !

### [ १० ]

बीते दिन कब आनेवाले!

मेरी वाणी का मधुमय स्वर
विश्व सुनेगा कान लगाकर,
दूर गए पर मेरे उर की धड़कन को सुन पानेवाले!
बीते दिन कब आनेवाले!

विश्व करेगा मेरा आदर
हाथ बढ़ाकर, शीश नवाकर,
पर न खुलेंगे नेत्र प्रतीक्षा में जो रहते थे मतवाले !
बीते दिन कब आनेवाले!

मुभमें हैं देवत्व जहाँ पर,
भुक जाएगा लोक वहाँ पर,
पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को अब दुलरानेवाले!
बीते दिन कब आनेवाले!

### [ 88 ]

मधुप, नहीं अब मधुवन तेरा !
तेरे साथ खिलीं जो कलियाँ,
रूप-रंगमय कुसुमावलियाँ,
वे कबकी घरती में सोई होगा उनका फिर न सबेरा !
मधुप, नहीं अब मधुवन तेरा !

नूतन मुकुलित कलिकाओं पर, उपवन की नव आशाओं पर नहीं सोहता, पागल, तेरा दुर्बल-दीन-अमंगल फेरा! मधुप, नहीं अब मधुवन तेरा!

जहाँ प्यार बरसा था तुभपर, वहाँ दया की भिक्षा लेकर, जीने की लज्जा को कस सहता है, मानी, मन् तेरा! मधुप, नहीं अब मधुवन तेरा!

#### [ १२ ]

आओ, हम पथ से हट जाएँ.!

युवती और युवक मदमाते

उत्सव आज मनाने आते,

लिए नयन में स्वप्न, बचन में ह्यं, हृदय में अभिलाषाएँ!
आओ, हम पथ से हट जाएँ!

इनकी इन मधुमय घड़ियों में, हास-लास की फुलझड़ियों में हम न अमंगल, शब्द निकालें, हम न अमंगल अश्रु बहाएँ ! आओ, हम पथ से हट जाएँ !

यदि इनका सुख समना टूटे,
काल इन्हें भी हम-सा लूटे,
धैर्य बँधाएँ इनके उर को हम पथिकों की करण कथाएँ !
आओ, हम पथ से हट आएँ !

#### निशा निमंत्रणः

### [ १३ ]

क्या कंकड़-पत्थर चुन लाऊँ?

यौवन के उजड़े प्रदेश के

इस उर के ध्वंसावशेष के

भग्न शिला-खंडों से क्या मैं फिर आशा की भीत उठाऊँ?

क्या कंकड़-पत्थर चुन लाऊँ?

स्वप्नों के इस रंगमहल में हँसूँ निशा की चहल-पहल में ? या इस खँडहर की समाधि पर बैठ रुदन की गीत बनाऊँ ? क्या कंकड़-पत्थर चुन लाऊँ ?

इसमें करुणस्मृतियाँ सोई इसमें मेरी निधियाँ सोई इसका नाम-निशान मिटाऊँ या मैं इस पर दीप जलाऊँ ? क्या कंकड़-पत्थर चुन लाऊँ ?

### [ 88 ]

क्या भूलूँ, क्या याद करूँ मैं !

अगणित उन्मादों के क्षण हैं

अगणित अवसादों के क्षण हैं,

रजनी की सूनी घड़ियों को किन-किन से आवाद करूँ मैं !

क्या भूलूँ, क्या याद करूँ मैं !

याद सुक्षों की आँसू लाती,
दुख की, दिल भारी कर जाती,
दोष किसे दूँ जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूँ में!
क्या भूलूँ, क्या याद करूँ में!

दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं, पर, मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूँ मैं! क्या भूलूँ, क्या याद करूँ मैं!

### [ १५ ]

तू क्यों बैठ गया है पथ पर ?
ध्येय न हो, पर है मग आगे,
बस धरता चल तू पग आगे,
बैठ न चलनेत्रालों के दल में तू आज तमाशा बनकर !
तू क्यों बैठ गया है पथ पर ?

मानव का इतिहास रहेगा
कहीं, पुकार-पुकार कहेगा—
निश्चय था गिर मर जाएगा चलता किन्तु रहा जीवन भर !
तु क्यों बैठ गया है पथ पर ?

जीवित भी तू आज मरा-सा
पर मेरी तो यह अभिलाषा—
चिता-निकट भी पहुँच सकूँ में अपने पैरों-पैरों चलकर !
तू क्यों बैठ गया है पथ पर ?

#### [ १६ ]

जय हो हे संसार, तुम्हारी !
जहाँ भुके हम वहाँ तनी तुम,
जहाँ मिटे हम वहाँ बनो तुम,
तुम जीतो उस ठौर जहाँ पर हमने बाजी हारी ?
जय हो, हे संसार, तुम्हारी !

मानव का सच हो सपना सब,
हमें चाहिए और न कुछ अब,
याद रहे हमको बस इतना—मानव जाति हमारी !
जय हो, हे संसार, तुम्हारी !

अनायास निकली यह वाणी,
यह निरुचय होगी कल्याणी,
जग को शुभाशीय देने के हम दुखिया अधिकारी !
जय हो, हे संसार, तुम्हारी !

एकांत संगीत

### [ १]

अब मत मेरा निर्माण करो !

तुमने न बना मुक्तको पाया,

युग-युग बीते, में घबराया;

मूलो मेरी विह्वलता को, निज लज्जा का तो ध्यान करो !

अब मत मेरा निर्माण करो !

इस चक्की पर खाते चक्कर

मेरा तन-मन-जीवन जर्जर;
हे कुंभकार, मेरी मिट्टी को और न अब हैरान करो!

अब मत मेरा निर्माण करो!

कहने की सीमा होती है, सहने की सीमा होती है; कुछ मेरे भी वश में, मेरा कुछ सोच-समफ अषेमान करो! अब मत मेरा निर्माण करो!

### [ ? ]

कोई गाता, में सो जाता!

संमृति के विस्तृत सागर पर

सपनों की नौका के अन्दर
सुख-दुख की लहरों पर उठ-गिर बहता जाता में सो जाता!

कोई गाता, में सो जाता!

आँखों में भरकर प्यार अमर, आंशीप हथेली में भरकर कोई मेरा सिर गोदी में रख, सहलाता में सी जाता! कोई गाता, में सो जाता!

मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल कोई अपने स्वर्र में मधुमय कर बरसाता, मैं सो जाता! कोई गाता, मैं सो जाता!

### [ 3 ]

कोई नहीं, कोई नहीं!

यह भूमि है हाला-भरी,

मधुपात्र मधुबाला भरी,
ऐसा बुभा जो पा सके मेरे हृदय की प्यास को—

कोई नहीं, कोई नहीं!

सुनता, समझता है गगन,
वन के विहंगों के वचन,
ऐसा समभ जो पा सके मेरे हृदय-उच्छ्वास को—
कोई नहीं, कोई नहीं!

मधुऋतु समीरण चल पड़ा, वन ले नए पल्लव खड़ा; ऐसा फिरा जो ला सके मेरे गए विश्वास को— कोई नहीं, कोई नहीं!

### [ x ]

में जीवन में कुछ कर न सका!
जग में अँधियाला छाया था,
में ज्वाला लेकर आया था,
मैंने जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तम हर न सका!
मैं जीवन में कुछ कर न सका!

अपनी ही आग बुक्ता लेता,

तो जी को धैर्य बँघा देता,

मबुका सागर लहराता था, लघु पाला भी मैं भर न सका !

मैं जीवन में कुछ कर न सका !

बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा, मरना तो होगा ही मुक्तको जब मरना था तब मर न सका! मैं जीवन में कुछ कर न सका!

### [ 4 ]

किसके लिए ? किसके लिए ?

जीवन मुभे जो ताप दे,

जग जो मुभे अभिशाप दे,

जो काल भी संताप दे, उसको सदा सहता रहूँ

किसके लिए ? किसके लिए ?

चाहे सुने कोई नहीं, हो प्रतिध्वनित न कभी कहीं, पर नित्य अपने गीत में निज देदन कहता रहूँ. किसके लिए ? किसके लिए ?

क्यों पूछता दिनकर नहीं,
क्यों पूछता गिरिवर नहीं,
क्यों पूछता निर्भर नहीं,
क्यों पूछता निर्भर नहीं,
मेरी तरह, जलता रहूँ, गलता रहूँ, बहता रहूँ,
किसके लिए ? किसके लिए ?

सोपाः.

#### [ ६ ]

किस ओर मैं? किस ओर मैं?

है एक ओर असित निशा,
है एक ओर अरुण दिशा,
पर आज स्वप्नों में फँसा, यह भी नहीं में जानता—
किस ओर में ? किस ओर में ?

है एक ओर अगम्य जल,
है एक ओर सुरम्य थल,
प्र आज लहरों से ग्रसा, यह भी नहीं में जानता—
किस ओर में ? किस ओर में ?

है हार एक तरफ पड़ी,
है जीत एक तरफ खड़ी,
संघर्ष-जीवन में घँसा, यह भी नहीं मैं जानता—
किस ओर मैं ? किस ओर मैं ?

### [ 0 ]

सोचा, हुआ परिणाम क्या ? जब सुप्त बड़वानल जगा, जब खौलने सागर लगा, उमड़ीं तरंगें ऊर्ध्वगा, ले तारकों को भी डुबा, तुमने कहा—हो शीत, जम ! सोचा, हुआ परिणाम क्या ?

जब उठ पड़ा मास्त मचल
हो अग्निमय, रजमय, सजल,
भोंके चले ऐसे प्रबद्ध,
दें पर्वतों को भी उड़ा, तुमने कहा—हो मौन, थम!
सोचा, हुआ परिणाम क्या ?

जब जग पड़ी तृष्णा अमर,
दृग में फिरी विद्युत लहर,
आतुर हुए ऐसे अघर,
पी लें अतल मधु-सिंधु को, तुमने कहा—मदिरा खतम !
सोचा, हुआ परिणाम क्या ?

# [ 6 ]

पूछता, पाता न उत्तर!

जब चला जाता उजाला,

लौटती जब विहग-माला,

''प्रात को मेराविहग जो उड़ गया था, लौट आया ?''—

पूछता, पाता न उत्तर!

जब गगन में रात आती,
दीप मालाएँ जलाती,
''अस्त जो मेरा सितारा था हुआ, फिर जगमगाया।''—
पूछता, पाता न उत्तर!

पूर्व में जब प्रात आता,
भृङ्ग-दल मधुगीत गाता,
''मौन जोरमेरा भ्रमर था हो गया, फिर गुनगुनाया?
पूछता, पाता न उत्तर!

#### [ १० ]

तब रोक न पाया मैं आँसू !
जिसके पीछे पागल होकर
में दौड़ा अपने जीवन-भर,
जब मृगजल में परिवर्तित हो मुभपर मेरा अरमान हेँसा !
तब रोक न पाया मैं आँसू !

जिसमें अपने प्राणों को भर

कर देना चाहा अजर-अमर,
जब विस्मृति के पीछे छिपकर मुभपर वह भेरा गान हँसा !

तब रोक न पाया मैं आँसू !

मेरे पूजन-आराधन को,
मेरे संपूर्ण समर्पण को,
जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पामाण हैंसा !
तब रोक न पाया मैं आँसू !

#### [ 88 ]

मिट्टी दीन कितनी, हाय !
हदय की ज्वाला जलाती,
अश्रु की घारा बहाती,
और उर-उच्छ्वास में यह काँपती निरुपाय !
मिट्टी दीन कितनी, हाय !

शून्यता एकान्त मन की,
शून्यता जैसे गगन की,
थाह पाती है न इसका मृत्तिका असहाय!
मिट्टी दीन कितनी, हाय!

वह किसे दोषी बताए, और किसको दुख सुनाए, जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करें अन्याय! मिट्टी दीन कितनी हाय!

#### [ 83 ]

त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन !

जब रजनी के सूने क्षण में,

तन-मन के एकाकीपन में

किंवि अपनी विह्वल वाणी से अपना व्याकुल मन बहलाता,

त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन !

जब उर की पीड़ा से रोकर,

फिर कुछ सोच-समभ-चुप होकर

विरही अपने ही हाथों से अपने आँसू पोंछ हटाता,

त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

पंथी चलते-चलते थककर बैठ किसी पथ के पत्थर पर जब अपने ही थकित करों से अपना विथकित पाँव दबाता, त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

### [ 83 ]

तुम्हारा लौह चक्र आया !

कुचल चला अचला के वन घन,

बसे नगर सब निपट निठुर बन,

चूर हुईं चट्टान, क्षार पर्वत की दृढ़ काया !

तुम्हारा लौह चक्र आया !

अगणित ग्रह-नक्षत्र गगन के

टूट पिसे, मरु-सिकता-कण के

रूप उड़े, कुछ धुवाँ-धुवाँ-सा अम्बर में छाया!

तुम्हारा लौह चक आया!

तुमने अपना चक्र उठाया,
अचरज से निज मुख फैलाया,
दंत-चिह्न केंवल मानव का जब उसपर पाया !
तुम्हारा लौह चक्र आया !

### [ 58 ]

अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ!

वृक्ष हों मले खड़े, हों घने, हों बड़े,

एक पत्र-छाँह भी माँग मत, माँग मत, माँग मत! अग्नि पथ! अग्नि पथ!

तू न थकेगा कभी! तू न थमेगा कभी!

तू न मुड़ेगा कभी ! — कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ ! अग्नि पथ! अग्नि पथ!

यह महान दृश्य है—
चल रहा मनुष्य है
अश्रु-स्वेद-रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ!
अग्निपथ!अग्निपथ!अग्निपथ!

### [ 84 ]

जीवन शाप या वरदान?
सुप्त को तुमने जगाया,
मौन को मुखरित बनाया,
करुण क्रांदन को बताया क्यों मधुरतम गान?
जीवन शाप या वरदान?

सजगं फिर से सुप्त होगा, गीत फिर से गुप्त होगा, मध्य में अवसाद का ही क्यों किया सम्मान? जीवन शाप या वरदान?

पूर्ण भी जीवन करोगें, हर्ष से क्षण-क्षण भरोगें, तो न कर दोगे उसे क्या एक दिन विलदान ? जीवन शाप या वरदान ?

# [ १६ ]

अग्नि देश से आता हूँ मैं!

भुलस गया तन, भुलस गया मन,

भुलस गया कवि-कोमल जीवन,

किन्तु अग्नि वीणा पर अपने दग्ध कंठ से गाता हूँ मैं!

अग्नि देश से आता हूँ मैं!

स्वर्ण शुद्ध कर लाया जग में,
उसे लुटाता आया मग में,
दीनों का मैं वेश किए, पर दीन नहीं हूँ दाता हूँ मैं!
अग्नि देश से आता हूँ मैं!

तुमने अपने कर फैलाए,
लेकिन देर बड़ी कर आए,
कंचन ता लुट चुका, पथिक, अब लूटो राख लुटाता हूँ मैं !
अग्नि देश से आता हूँ मैं !

### [ १७ ]

प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !

युद्धक्षेत्र में दिखला भुजबल

रहकर अविजित, अविचल प्रतिपल,

मनुज-पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर !

प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !

मिला नहीं जो स्वेद बहाकर,
निज लोहू से भीग-नहाकर,
वर्जित उसको, जिसे ध्यान है जग में कहलाए नर!
प्राथना मत कर, मत कर, मत कर!

भुकी हुई अभिमानी गर्दन, वैंधे हाथ, नत-निष्प्रभ लोचन! यह मनुष्य, का चित्र नहीं है, पशु का है, रे कायर! प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर! श्राकुल श्रंतर

8

### [ ? ]

लहर सागर का नहीं श्रृङ्गार, उसकी विकलता है; अनिल अम्बर का नहीं खिलवार, उसकी विकलता है; विविध रूपों में हुआ साकार, रंगों से सुरंजित, मृत्तिका का यह नहीं संसार उसकी विकलता है।

3

# [ 8 ]

कैसे भेंट तुम्हारी ले लूं?

क्या तुम लाई हो चितवन में, क्या तुम लाई हो चुंबन में, अपने कर में क्या तुम लाई, क्या तुम लाई अपने मन् में, क्या तुम नूतन लाई जो में फिर से बंधन फेलूं? कैसे भेंट तुम्हारी ले लूं ?

[ २ ] अश्रु पुराने, आह पुरानी, युग बाहों की चाह पुरानी, उथले मन की थाह पुरानी, बही प्रणय की राह पुरानी, अर्घ्य प्रणय का कैसे अपनी अन्तर्ज्वाला में कैसे भेंट तुम्हारी ले

[ \* ]

खेल चुका मिट्टी के घर से, खेल चुका में सिन्धु लहर से,
नभ के सूनेपन से खेला,
खेला भंभा के भर्भर से;
तुम में आग नहीं है तब क्या
निर्णित के से भेंट तुम्हारी ल लूँ?

#### [ . . ] . .

क्या है मेरी बारी में।
जिसे सींचना था मधुजल से
सींचा खारे पानी से,
नहीं उपजता कुछ भी ऐसी
विधि से जीवन-क्यारी में।
क्या है मेरी बारी में।

.]

ऑसू-जल से सींच-सींचकर बेलि िवश हो बोता हैं. स्नष्टा का क्या अर्थ छिपा हैं मेरी इस लाचारी में। क्या हैं मेरी बारी में।

3 ]

टूट पड़े मधुऋतु मधुबन में कल ही तो क्या मेरा है, जीवन बीत गया सब मेरा जीने की तैयारी में। क्या है भेरी बारी में।

24

# [ ? ]

बह नभ कंपनकारी समीर, जिसने बादल की चादर को दो भटके में कर तार-तार, दृढ़ गिरिश्टुङ्गों की शिला हिला, डाले अनगिन तस्वर उखाड़; होता समाप्त अब वह समीर किल की मुसकानों पर मलीन !

> वह नभ कंपनकारी समीर। [२]

वह जल प्रवाह उद्धत-अघीर, जिसने क्षिति के वक्षस्थल को निज तेज घार से दिया चीर, कर दिए अनगिनत नगर-ग्राम-घर बेनिशान कर मग्न-नीर; होता समाप्त अब बह प्रवाह तट-शिला-खंड पर क्षीण-क्षीण! वह जल प्रवाह उद्धत-अधीर।

[ ]

मेरे मानस की महापीर, जो चली विधाता के सिर पर गिरने को बनकर वज्र शाप, जो चली भस्म कर देने को यह निखिल सृष्टि बन प्रलय ताप; होती समाप्त अब वहीं पीर, लघु-लघु गीतों में शक्तिहीन! मेरे मानस की महापीर।

#### [ ? ]

लो दिन बीता, लो रात गईं, सूरज ढलकर पिच्छम पहुँचा, डूबा, संध्या आईं, छाई, सौ संध्या-सी वह संध्या थी, क्यों उठते-उठते सोचा था, दिन में होगी कुछ बात नई। लो दिन बीता, लो रात गईं।

# [ २ ]

धीमें-धीमे तारे निकले, धीरे-धीरे नभ में फैले, सौ रजनी-सी वह रजनी थी क्यों सध्या को यह सोचा था, निश्चि में होगी कुछ बात नई। लो दिन बीता, लो रात गई।

#### [ \$ ]

चिडियाँ चहकीं, किलयाँ महकीं,
पूरव से फिर सूरज निकला,
जैसे होती थी सुबह हुई,
क्यों सोते-सोतें सोचा था,
होगी प्रातः कुछ बात नई।
ली दिन बीता, स्रो रात गई।

दोनों चित्र सामने मेरे।

पहला

सिर पर बाल घने, धुँघराले, काले, कड़े, बड़े, बिखरेसे, मस्ती, आजादी, बेफिकरी, बेखवरी के हैं संदेसे।

माया उठा हुआ ऊपर को, भौहों में कुछ टेढ़ापन है, दुनिया को है एक चुनौती; कभी नहीं भकने का प्रण है।

नयनों में छाया-प्रकाश की आँख-मिचौनी छिड़ी परस्पर, बेचैनी में, बेसबरी में लुके छिपे हैं सपने सुन्दर।

# आकुल अंतर

#### दूसरा

सिर पर बाल कढ़े कंघी से तरतीबी से, चिकने काले, जग की रूढ़ि-रीति ने जैसे मेरे अपर फंदे डाले।

भौहें भुकी हुई नीचे को, भाषे के ऊपर हैं रेखाः अंकित किया जगतः ने जैसे मुभपर अपनी जय का लेखा।

नयनों के दो द्वार खुले हैं, समय दे गया ऐसी दीक्षा, स्वागत सबके लिए यहाँ पर, नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा।

#### F ? T

चाँद-सितारो, मिलकर गाओ !

आज अधर से अधर मिले हैं,
आज बाँह से बाँह मिली,
आज हृदय से हृदय मिले हैं,
मन से मन की चाह मिली;
चाँद-सितारो, मिलकर गाओ !

# [ २ ]

चाँद-सितारे मिलकर बोले,

कितनी बार गगन के नीचे

प्रणय-मिलन व्यापार हुआ है,

कितनी बार धरा पर प्रेयसि
प्रियतम का अभिसार हुआ है!

चाँद सितारे मिलकर बोले।

# [ ३ ]

चाँद-सितारो, मिलकर रोओ !

आज अधर से अधर अलग है,
आज बाँह से बाँह अलग,
आज हृदय से हृदय अलग है,
मन से मन की चाह अलग;
चाँद-सितारो मिलकर रोओ !

# [ 8 ]

चाँद-सितारे मिलकर बोले,

कितनी बार गगन के नीचे

अटल प्रणय के बन्धन टूटे,

कितनी बार धरा के ऊपर

प्रेयसि-प्रियतम के प्रण टूटे !

चाँद-सितारे मिलकर बोले।

9

# 

इतने मत उन्मत्त बनो।

जीवन मधुशाला से मधुपी बनकर तन-मन-मतवाला, गीत सुनाने लगा भूमकर चूम-चूमकर में प्याला—

शीश हिलाकर दुनिया बोली,
पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह,
इतने मत उन्मत्त बनो।

### [ ? ]

इतने मत संतप्त बनो । जीवन मरघट पर अपने सब अरमानों की कर होली, चला राह में रोदन करता चिता राख से भर भोली—

शीश हिलाकर दुनिया बोली,
पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह,
इतने मत संतप्त बनो।

### आकुल अंतर

# [ :3 ]

इतने मत उत्तप्त बनो।

मेरे प्रति अन्याय हुआ है

ज्ञात हुआ मुक्तको जिस क्षण,

करने लगा अग्नि-आनन हो

गुरु गर्जन गुरुतर तर्जन—

शीश हिलाकर दुनिया बोली, पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह इतने मत उत्तरत बनो।

80

### [ १ ]

क्या कहँ संवेदना लेकर तुम्हारा ! क्या कहँ ?

में दुखी जब-जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, में कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीति दोनों ने निभाई, किन्तु इस आभार का अब हो उठा हैं बोफ भारी;

> क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी ? क्या करूँ ?

#### [ २ ]

एक भी उच्छवास मेरा
हो सका किस दिन तुम्हारा?
उस नयन से बह सकी कब
इस नयन की अश्रु-धारा?
सत्य को मूँदे रहेगी
शब्द की कब तक पिटारी?

निया करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी ? निया करूँ ?

### [ ३ ]

कौन है जो दूसरे को

दु:ख अपना दे सकेगा?
कौन है जो दूसरे से

दु:ख उसका ले सकेगा?
क्यों हमारे बीच धोखे
का रहे व्यापार जारी?

न्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी ? नया करूँ ?

# [ × ]

क्यों न हम हों मान हम हें चल रहे ऐसी डगर पर, हर पिथक जिसपर अकेला, दुख नहीं बँटते परस्पर, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मूक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता; तुम दुखी हो तो सुखी में विश्व का अभिशाप भारी!

नया करूँ संवेदना लेकर तुम्हाँरी ? नया करूँ ?

88

#### [ 8 ]

काल कम से--

जिसके आगे फंका रुकते जिसके आगे पर्वत कुकते— प्राणों का प्यारा धन-कंचन सहसा अपहृत हो जाने पर

जीवन में जो कुछ बचता है, उसका भी है कुछ आकर्षण।

## ١١١

नियति नियम से--

जिसको समझा सुकरात नहीं, जिसको बूभा बुकरात नहीं— किस्मत का प्यारा धन-कचन सहसा अपहृत हो जाने पर

> ्जीवनः में जो े कुछ वचता है, उसका भी है कुछ आकर्षण।

### [ 7]

# आत्म भ्रम से---

जिससे योगी ठग जाते हैं,
गुरु ज्ञानी धोखा खाते हैं—
स्वप्नों का प्यारा धन-कंचन
सहसा अपहृत हो जाने पर

जीवन में जो कुछ बचता है, उसका भी है कुछ आकर्षण।

# [ 8 ]

कालक्रम से, नियति-नियम से,
आत्मभ्रम से,
रह न गया जो, मिल न सका जो,
सच न हुआ जो,
प्रिय जन अपना, प्रिय धन अपना
अपना सपना,
इन्हें छोड़कर जीवन जिंतना,
उसमें भी आकर्षण कितना!

{ ]

में जीवन की शंका महान।

युग-युग संचालित राह छोड़, युग-युग संचित विश्वास तोड,

में चला आज युग-युग सेवित

पाखंड-रूढ़ि से बैर ठान।

में जीवन की शंका महान । [ २ ]

होगी न हृदय में शांति व्याप्त, कर लेता जब तक नहीं प्राप्त,

जग-जीवन का कुछ नया अर्थ,

जग-जीवन का कुछ नया ज्ञान ।

में जीवन की शंका महान।

[ ]

गहनाधकार में पाँव धार, युग नयन फाड़, युग कर पसार, उठ-उठ, गिर-गिरकर बार बार

में खोज रहा हूँ अपना पथ,

अपनी शंका का समाधान ।

मं जीवन की शंका महान।

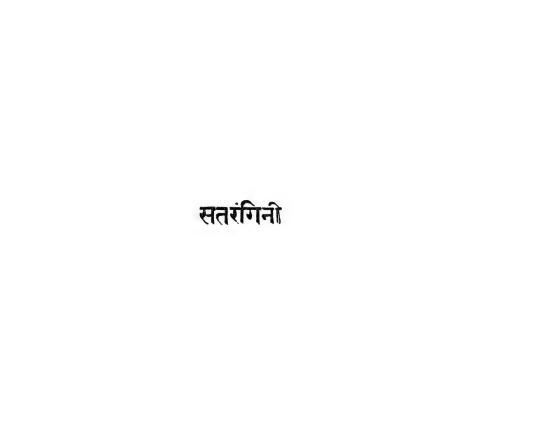

# नागिन

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

# [ ? ]

बू प्रलय काल के मेघों का कज्जल-सा कालापन लेकर, तू नवल सृष्टि की ऊषा की नव बुति अपने अंगों में भर,

> बड़वाग्नि-विलोड़ित अंबुधि. की उत्तुंग तरंगों से गति ले,

रथ युत रिव-शिश को बन्दी कर दृग-कोयों का रच बन्दीघर,

कोंधती तिड़त को जिह्ना-सी विष-मधुमय दाँतों में दाबे, तू प्रकट हुई सहसा कैसे मेरी जगती में, जीवन में?

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ २ ]

तू मनोमोहिनी रंभा-सी, तू रूपवर्ती रित रानी-सी, तू मोहमयी उर्वशी सदृश, तू मानमयी इन्द्राणी-सी,

तू दयामयी जगदम्बा-सी, तू मृत्यु सदृश कटु, ऋूर, निठुर,

तू लयंकरी कालिका सदृश तू भयंकरी रुद्राणी-सी

> तू प्रीति, भीति, आसंक्ति, घृणां की एक विषम संज्ञा बनकर, परिवर्तित होने को आईं मेरे आगे क्षण-प्रतिक्षण में।

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ ; ]

प्रलयंकर शंकर के सिर पर जो धूलि-धूसरित जटाजूट, उसमें कल्पों से सोई थी पी कालकूट का एक घूंट,

# सतरंगिनी

सहसा समाधि कर भंग शम्भु जब तांडव में तल्लीन हुए,

निद्रालसमय, तंद्रानिमग्न तू धूमकेतु-सी पड़ी छूट;

> अब घूम जलस्थल-अम्बर में, अब घूम लोक-लोकान्तर में तू किसको खोजा करती है, तू है किसके अन्वीक्षण में ?

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ 8 ]

तू नागयोनि नागिनो नहीं, तू विश्व विमोहक वह माया, जिसके इंगित पर युग-युग से यह निखिल विश्व नचता आया,

> अपने तप के तेज़ीबल से दे तुझको व्याली की काया,

घूर्जटि ने अपने जटिल जूट-व्यूहों में तुभको भरमाया, पर मदनकदन कर महायतन भी तुभे न सब दिन बाँध सके तू फिर स्वतंत्र बन फिरती है सबके लोचन में, तन-मन में;

नतन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवनं के आँगन में ! [ ५ ]

तू फिरती चंचल फिरकी-सी अपने फन में फुफकार लिए, दिग्गज भी जिससे काँप उठें ऐसा भीषण हंकार लिए,

> पर पल में तेरा स्वर बदला, पल में तेरी मुद्रा बदली,

तेरा रूठा है कौन कि तू अधरों पर मृदु मनुहार लिए,

> अभिनन्दन करती है उसका, अभिवादन करती है उसका, लगती है कुछ भी देर नहीं तेरे मन के परिवर्तन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

# [ ६ ]

प्रेयिस का जग के तापों से रक्षा करनेवाला अंचल, चंचल यौवन कल पाता है पाकर जिसकी छाया शीतल,

> जीवन का अन्तिम वस्त्र कफन जिसको नख से शिख तक तनकर

वह सोता ऐसी निद्रा में है होता जिसके हेतु न कल,

जिसको मन तरसा करता है, जिससे मन डरपा करता है, दोनों की भलक मुझे मिलती तरे फन के अवगुंठन में!

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

#### [ 9 ]

जाग्रत जीवन का कंपन हैं तेरे अंगों के कम्पन में, पागल प्राणों का स्पन्दन हैं तेरे अंगों के स्पन्दन में, तेरी द्रुत दोलित काया में मतवाली घड़ियों की धड़कन,

उन्मद साँसों की सिहरन है तेरी काया के सिहरन में,

> अल्हड़ यौवन करवट लेता अब तू भू पर लुंठित होती, अलमस्त जवानी अंगड़ाती तेरे अंगों की ऐंठन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ 6]

तू उच्च महत्वाकांक्षा-सी नीचे से उठती ऊपर को, निज मुकुट बना लेगी जैसे तारावंलि-मंडित अम्बर को,

> तू विनत प्रार्थना-सी मुककर ऊपर से नीचे को आती,

जैसे कि किसी की पद-रज से ढकने को है अपने सिर को,

### सतरंगिनी

तू आशा-सी आगे बढ़ती, तू लज्जा-सी पीछे हटती, जब एक जगह टिकती, लगती दृढ़ निश्चय-सी निश्चल मन में।

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में ! ि ९ ]

मलयाचल से मलयानिल-सी पल बल खाती, पल इतराती तू जब आती, युग-युग दहती शीतल हो जाती है छाती,

> पर जब चलती उद्वेग भरी उत्तप्त महस्थल की लू-सी

चिर संचित, सिंचित अन्तर के नन्दन में आग लगा जाती;

> शत हिम शिखरों की शीतलता, शत ज्वालामुखियों की दहकन, दोनों आभासित होती हैं मुक्तको तेरे आलिंगन में!

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन? मेरे जीवन के आँगन में! [ १० ]

इस पुतली के अन्दर चित्रित जग के अतीत की करुण कथा, जग के यौवन का संघर्षण, जग के जीवन की दुसह व्यथा;

> है भूम रही उस पुतली में ऐसे सुख-सपनों की झाँकी,

जो निकली है जब आशा ने दुर्गम भविष्य का गर्भ मथा;

> हो क्षुब्ध-मुग्ध पल-पल क्रम से लंगर-सा हिल-हिल वर्तमान मुख अपना देखा करता है तेरे नयनों के दर्पण में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ ११ ]

तेरे आनन का एक नयन दिनमणि-सा दिपता उस पथ पर, जो स्वर्ध लोक को जाता है, जो चिर सकटमय, चिर दुस्तर; तेरे आनन का एक नेत्र दीपक-सा उस मग पर जगता,

जो नरक लोक को जाता है, जो चिर सुखमामय, चिर सुखकर;

> दोनों के अन्दर आमंत्रण, दोनों के अन्दर आकर्षण, खुलते-मुँदते हैं स्वर्ग-नरक— के दर तेरी हर चितवन में!

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में !

[ १२ ]

सहसा यह तेरी भृकुटि भुकी, नभ से करुणा की वृष्टि हुई, मृत-मूच्छित पृथ्वी के ऊपर फिर से जीवन की सृष्टि हुई,

> सहसा यह तेरी भृकुटि तनी, नभ से अंगारे बरस पड़े,

जग के आँगन में लपट उठी, स्वप्नों की दुनिया नष्ट हुई; स्वेच्छाचारिणि, है निष्कारण सब तेरे मन का कोध, कृपा, जग मिटता-बनता रहता है तेरे भ्रू के संचालन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ 83 ]

अपने प्रतिकूल गुणों की सब माया तू संग दिखाती है, भ्रम, भय, संशय, संदेहों से काया विजड़ित हो जाती है,

> फिर एक लहर-सी आती है, फिर होश अचानक होता है,

विश्वासमयी आशा, निष्ठा, श्रद्धा पलकों पर छाती हैं;

तू मार अमृत से सकती है, अमरत्व गरल से दे सकती, मेरी मित सब सुध-बुध भूली तेरे छलनामय लक्षण में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में !

## [ 88 ]

विपरीत कियाएँ मेरी भी अब होती हैं तेरे आगे, पग तेरे पास चले आए जब वे तेरे भय से भागे,

> मायाविनि, क्या कर देती है, सीधा उलटा हो जाता है,

जब मुक्ति चाहता था अपनी तुझसे मैंने बन्धन माँगे,

> अब शान्ति दुसह-सी लगती है, अब मन अशान्ति में रमता है, अब जलन सुहाती है उर को, अब सुख मिलता उत्पीड़न में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ १५ ]

तूने आँखों में आँख डाल है बाँध लिया मेरे मन को, में तुभे कीलने चला मगर कीला तूने मेरे तन को,

तेरी परछाई-सा बन में तेरे संग हिलता-डुलता हूँ,

में नहीं समझता अलग-अलग अब तेरे-अपने जीवन को,

> में तन-मन का दुर्बल प्राणी ज्ञानी, ध्यानी भी बड़े-बड़े हो दास चुके तेरे, मुक्तको क्या लज्जा आत्म समर्पण में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ १६ ]

तुंक पर न सका चल कोई भी
मेरा प्रयोग मारण-मोहन,
तेरा न फिरा मन और कहीं,
फेंका भी मैंने उच्चाटन,

सब मंत्र, तंत्र, अभिचारों पर तू हुई विजयिनी निष्प्रयत्न,

उलटा तेरे वश में आया मेरा परिचालित वशीकरण; कर यत्न थका, तू सघ न सकी मेरे गीतों से, गायन से, कर यत्न थका, तू बँघ न सकी मेरे छंदों के बंघन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ 29 ]

्सब साम-दाम औं दंड-भेद तेरे ] आगे बेकार हुआ, जप, तप, व्रत, संयम, साधन का असफल सारा व्यापार हुआ,

> तू दूर न मुझसे भाग सकीं, में दूर न तुझसे भाग सका,

अनिवारिणि, करने को अंतिम निश्चय, ले, में तैयार हुआ—

> अबशान्ति,अशान्ति, मरण, जीवन या इनसे भी कुछ भिन्न अगर, सब तेरे विषमय चुंबन भें, सब तेरे मधुमय दंशन में!

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

# अँधेरे का दीपक

है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ?

## [ ? ]

कल्पना के हाथ से कम-नीय जो मन्दिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था,

स्वप्त ने अपने करों से था जिसे रुचि से सँवारा,

स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से, रसों से जो सना था,

> ढह गया वह तो जुटाकर ईट, पत्थर, कंकड़ों को एक अपनी शान्ति की कुटिया बनाना कब मना है ?

न्है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? [ २ ]

बादलों के अश्रु से घोया गया नभ-नील नीलम का बनाया था गया मधु-पात्र मनमोहक, मनोरम,

> प्रथम ऊषा की किरण की लालिमा-सी लाल मदिरा

थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम,

वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल सोत से तृष्णा बुकाना कब मना है?

है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है?

[ 3 ]

क्या घड़ी थी एक भी चिन्ता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर, छाया भी पलक पर थीन छाई, सोपान

आँख से मस्ती ऋपकती, बात से मस्ती टपकती

थी हँसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई,

वह गई तो ले गई
उल्लास के आधार, माना,
पर अथिरता पर समय की
मुसकराना कब मना है?

है अँधेरी। रात पर दीवा जलाना कव मना है?

[ 8 ]

हाय, वे उन्माद के भोंके कि जिनमें राग जागा, वैभवों से फेर आँखें गान का वरदान माँगा,

एक अन्तर से ध्वनित हों दूसरे में जो निरंतर,

भर दिया अम्बर-अविन को मत्तता के गीत गा-गा, अन्त उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है?

है अँघेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ?

4]

हाय, वे साथी कि चुंबक-लौह-से जो पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाप

> दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिळाकर

एक मीठा और प्यारा जिन्दगी का गीत गाए,

> वे गए तो सोचकर यह लौटनेवाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है?

है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कंब मना है ?

## [ ६ ]

क्या हवाएँ थीं कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना, गुल मचाना,

> नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका,

किन्तु ऐ निर्माण के प्रतिनिधि, तुझे होगा बताना,

> जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है?

है अँघेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है?

# जो बीत गई

[ 8 ]

जो बीत गई सो बात गई!

जीवन में एक सितारा था, माना, वह बेहद प्यारा था,

> वह डूब गया तो डूब गया, अम्बर के आनन को देखो,

कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले; पर बोलो टूटे तारों पर

> कब अम्बर शोक मनाता है ! जो बीत गई सो बात गईं!

## [ २ ]

जीवन में वह था एक कुसुम, थे उसपर नित्य निछावर तुम,

> वह सूख गया तो सूख गया; मधुवन की छाती को देखो,

सूखीं कितनी इसकी कलियाँ, मुर्झाईं कितनी वल्लंरियाँ, जो मुर्झाईं फिर कहाँ खिलीं, पर बोलो सूखे फूलों पर

> कब मधुवन शोर मचाता है ! जो बीत गई सो बात गई!

## [ 3 ]

जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन-मन दे डाला था,

> वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आँगन देखो,

कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, १८२

### सतरंगिनी

जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर

> कब मदिरालयं पछताता है! जो बीत गई सो बात गई!

[ 8 ]

मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मबुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं,

> फिर भी मिंदरालय के अन्दर मधु के घट हैं, मधुप्याले हैं,

जो मादकता के भारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं;

> वह कच्चा पीनेवाला जिसकी ममता घट-प्यालों पर,

जो सच्चे मधु से जला हुआ

कब रोता है, चिल्लाता है! जो बीत गई सी बात गई!

# अजेय

[ 9 ]

अजेय तू अभी बना!

न मंजिलें मिलीं कभी, न मुक्तिलें हिलीं कभी,

> मगर कदम **थमें** नहीं, करार-कौल जो ठना। अजेय तू अभी बना!

[ २ ]

सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी,

> मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना अजेय तू अभी बना!

[ ३ ]

अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे,

> मगर भविष्य से रुका न अँखमुदौल खेलना। अजेय तू अभी बना!

[ 8 ]

सुरा समाप्त हो चुकी, सुपात्र-माल खो चुकी,

> मगर मिटी, हटी, दबी कभी न प्यास-वासना। अजेय तू अभी बना!

[ 4 ]

पहाड़ टूटकर गिरा, प्रलय पयोद भी घिरा,

> मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना! अजेय तू अभी बना!

# निर्माण

नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का आह्वान फिर-फिर!

[ 8 ]

वह उठी आँधी कि नभ में छा गया सहसा अँधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भाँति घेरा,

> रात-सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली,

लग रहा था अव न होगा इस निशा का फिर सबेरा,

> रात के उत्पात-भय से भीत जन-जन, भीत कण-कण, किन्तु प्राची से उषा की मोहनी मुसकान फिर-फिर!

-नोड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का आह्वान फिर-फिर!

## [ २ ]

वह चले भोंके कि काँपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़-पुखड़कर गिर पड़े, टूटे विटप वर,

> हाय, तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती

डगमगाएं जबिक कंकड़, ईंट, पत्थर के महल-घर;

> बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर बढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर-फिर!

नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का आह्वान फिर-फिर!

## 

ऋुद्ध तभ के वज्र दंतों में उषा है मुसकराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती;

#### सोपान

एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है,

वह सहज में ही पवन उंचास को नीचा दिखाती!

नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर-फिर!

नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का आह्वान फिर-फिर!

# नई भनकार

[ १ ]

छू गया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है!

मौन तम के पार से यह कौन तरे पास आया, मौत में सोए हुए संसार को किसने जगाया,

> कर गया है कौन फिर भिनसार, वीणा बोलती है, छूगया है कौन भैन के तार, वीणा बोलती है!

#### [ ? ]

रिश्मयों में रंग पहन ली आज किसने लाल सारी, फूल-कलियों से प्रकृति ने माँग है किसकी सँवारी,

> कर रहा है कौन फिर श्रृङ्गार, वीणा बोलती है, छू गया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है!

#### [ ३ ]

लोक के भय ने भले ही रात का हो भय मिटाया, किस लगन ने रात-दिन का भेद ही मन से हटाया,

> कौन करता है खुले अभिसार, वीणा बोलती है, छूगया है कौन मन के भ्रातार, वीणा बोलती है!

### [ 8 ]

तू जिसे लेने चला था भूल-कर अस्तित्व अपना, तू जिसे लेने चला था बेच-कर अपनत्व अपना,

> दे गया है कौन वह उपहार, वीणा बोलती है, छा गया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है!

### [ 4 ]

जो करण विनती, मधुर मनुहार से न कभी पिघलते, टूटते कर, फूट जाते शीश तिलभर भी न हिलते,

> खुल कभी जाते स्वयं वे द्वार, वीणा बोलती है; छू ुगया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है!

सोपान

## [ ६ ]

भूल तूजा अब पुराना गीत औं गाथा पुरानी, भूल तूजा अब दुखों का राग दुर्दिन की कहानी,

> ले नया जीवन, नई भनकार, वीणा बोलती है; छू गया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है!

# मुमो पुकार लो

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुभ्रे पुकार लो!

[ 8 ]

जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देखकर मुभे नहीं जबान खोलता,

> नहीं जगह कहीं जहाँ न अजनबी गिना गया,

कहाँ-कहाँ न फिर चुका दिमाग-दिल टटोलता,

> कहाँ मंनुष्य हे कि जो उमीद छोड़कर जिया, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुफे पुकार लो

इसीलिए खड़ा रहा े कि तुम मुफ्ते पुकार लो! [ ? ]

तिमिर-समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न से लदी, विषाद याद से भरी,

> न कूल भूमि का मिला, न कोर भोर की मिली,

न कट सकी, न घट सकी विरह-घिरी विभावरी,

> कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार ली!

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो!

[ ₹ ]

उजाड़ से लगा चुका उमीद में बहार की, निदाध से उमीद की बसंत के बयार की,

#### सतरंगिनी

महस्थली मरोचिका सुधामयी मुझे लगी,

अँगार से लगा चुका उमीद में तुषार की,

कहाँ मनुष्य है जिसे
 न भूल शूल-सी गड़ी,
 इसीलिए खड़ा रहा
 कि भूल तुम सुधार लो!

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो! पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो!

# तुम गा दो

# [ ; ]

तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए!

मेरे वर्ण-वर्ण विश्वंखल, चरण-चरण भरमाए, गूँज-गूँजकर मिटनेवाले मेंने गीत बनाए;

> कूक हो गई हूक गगन की कोकिल के कंठों पर, तुम गादो, मेरा गान अमर हो जाए!

### [ 7 ]

जब-जब जग ने कर फैलाए, मैंने कोष लुटाया, रंक हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया !

> भेंट न जिसमें मैं कुछ खोऊँ पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो, मेरा दान अमर हो जाए! तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए!

#### [ ३ ]

सुन्दर और असुन्दर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा;

> देखूँ अब किसकी रुकती है आ मुक्तपर अभिलाषा, तुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाए! तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए!

#### [ 4 ]

दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी, कुछ रहता, जीवन की अन्तिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता,

> सुख की एक साँस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छूदो, मेरा प्राण अमर हो जाए! तुम गादो, मेरा गान अमर हो जाए!

# नया वर्ष

वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव।

नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग ।

नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह।

गीत नवल, प्रीति नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीतं नवल !

## विश्वास

## [ ? ]

पंथ जीवन का चुनौती दे रहा है हर कदम पर, आखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टिगोचर,

> धूलि से लद, स्वेद से सिच हो गई है देह भारी,

कौन-सा विश्वास मुक्तकों स्रोचता जाता निरंतर ?—

> पंथ क्या, पथ की थकन क्या, स्वेद कण क्या, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं।

#### [ 7 ]

एक भी संदेश आशा, का नहीं देंते सितारे, प्रकृति ने मंगल शकुन पथ में नहीं मेरे सँवारे, सोपान

विश्व का उत्साह वर्धक शब्द भी मैंने सुना कब,

किन्तु बढ़ता जा रहा हूँ लक्ष्य पर किसके सहारे ?—

> विश्व की अवहेलना क्या, अपशकुन क्या, दोनयन मेरी प्रतीक्षा में खड़ हैं।

#### [ ३ ]

चल रहा है पर पहुँचना लक्ष्य पर इसका अनिश्चित, कर्म पर भी कर्म फल से यदि रहा यह पांथ विचत,

> विश्व तो उसपर हँसेगा खूब भूला, खूब भटका!

किन्तु गा यह पंक्तियाँ दो वह करेगा धैर्य संचित:—

> व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जीवन की लगन क्या, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं!

[ 8 ]

अब न उस पार का भय मुभे कुछ भी सताता, उस तरफ के लोक से भी जुड़ चुका है एक नाता,

> में उसे भूला नहीं तो वह नहीं भूली मुझे भी,

मृत्यु-पथ पर भी बढ्रैंगा मोद से यह गुनगुनाता—

> अंत योवन, अंत जीवन का, मरण क्या, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं:!

## बंगाल का काल

पड़ गया बंगाले में काल, भरी कंगालों से धरती, भरी कंकालों से धरती!

क्या कहा ?
कहाँ पड़ गया काल,
कहाँ कंगाल,
कहाँ कंकाल,
क्या कहा, कालत्रस्त बंगाल !

वही बंगाल— जिस पर छाए सजल घनों की छाया में लह-लह लहराते खेत धान के दूर-दूर तक, जहाँ कहीं भी गति नयनों की।

जिस पर फैले नदी-सरोवर, नद-नाले वर, निर्मल निर्फर सिंचित करते वसुन्धरा का आँगन उर्वर।

#### सोपान

जिसमें उगते-बढ़ते तरुवर, लदे दलों से, फँदे फलों से, सजे कली-क्सुमों से सुन्दर।

वही बंगाल— देख जिसे पुलिकत नेत्रों से भरे कंठ से, गद्गद स्वर से किव ने गाया राष्ट्र गान वह— वन्दे मातरम्, सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्, शस्य श्यामलाम्, मातरम्।....

वही बंगाल— जिसकी एक साँस ने भर दी मरे देश में जान, आत्म सम्मान, आजादी की आन, आज, ' काल की गति भी कैसी, हाय, स्वयं असहाय, स्वयं निरुपाय, स्वयं निष्पाय,

२०६

#### बंगाल का काल

मृत्यु के मुख का होकर ग्रास, गिन रहा है जीवन की साँस-साँस।

हे किव, तेरे अमर गान की सुजला, सुफला, मलय गंधिता, शस्य श्यामला, फुल्ल कुसुमिता, दुम सुसज्जिता, चिर सुहासिनी, मधुर भाषिणी, धरणी भरणी, जगत वन्दिता बङ्ग भूमि अब नहीं रही व !

बङ्ग भूमि अब शस्य हीन है, दीन क्षीण है, चिर मलीन है, भरणी आज हो गई हरणी; जल दे, फल दे और अन्न दे जो करती थी जीवन दान, मरघट-सा अब रूप बनाकर, अजगर-सा अब मुँह फैलाकर खा लेती अपनी सन्तान!

### सोपान

बोल बङ्ग की वीर मेदिनी; अब वह तेरी आग कहाँ हैं, आज़ादी का, राग कहाँ हैं, लगन कहाँ है, लाग कहाँ हैं!

बोलं बङ्ग की वीर मेदिनी, अब तेरे सिरताज कहाँ हैं, अब तेरे जाँबाज़ कहाँ हैं, अब तेरी आवाज कहाँ हैं!

वंकिम ने गर्वोन्नत ग्रीवा उठा विश्व से था यह पूछा, 'के बोले मा, तुमि अबले?'

में कहता हूँ,
तू अबला है।
तू होती, मा,
अगर न निर्बल,
अगर न दुर्बल,
तो तेरे यह लक्ष-लक्ष सुत
वंचित रहकर उसी अन्न से,
उसी धान्य से
जिस पर है अधिकार इन्हों का,
क्योंकि इन्होंने अपने श्रम से

जोता, बोया,
इसे उगाया,
सींच स्वेद से
इसे बढ़ाया,
काटा, माड़ा, ढोया,
भूख-भूख कर,
सूख-सूखकर,
पंजर-पंजर,
गिर धरती पर
यों न तोड़ देते अपना दम
और नपुंसक मृत्यु न मरते।
भूखे बंग देश के वासी!

छाई है मुरदनी मुखों पर, आँखों में है धँसी उदासी; विपद् ग्रस्त हो, क्षुघा त्रस्त हो, चारों ओर भटकते फिरते, लस्त-पस्त हो ऊपर को तुम हाथ उठाते,

मुक्तसे सुन लो, नहीं स्वर्ग से अन्न गिरेगा, नहीं गिरेगी नम से रोटी;

## सोपान

किन्तु समभ लो, इस दुनिया की प्रति रोटी में, इस दुनिया के हर दाने में एक तुम्हारा भाग लगा है, एक तुम्हारा निश्चित हिस्सा, उसे वँटाने, उसको लेने, उसे छीनने, औ' अपनाने को जो कुछ भी तुम करते हो, सब कुछ रायज।

नए जगत में आँखें खोलो, नए जगत की चालें देखो, नहीं बुद्धि से कुछ समभा तो ठोकर खाकर तो कुछ सीखो, और भुलाओ पाठ पुराने।

मन से अब संतोष हटाओ, असंतोष का नाद उठाओ, करो कान्ति का नारा ऊँचा, भूखो, अपनी भूख बढ़ाओ, और भूख की ताकत समको हिम्मत समको,

जुरंत समभो, कूवत समभो; देखो कौन तुम्हारे आगे नहीं भुका देता सिर अपना।

हमें भूख का अर्थ बताना, भूखो, इसको आज समक्त लो, मरने का यह नहीं बहाना !

फिर से जीवित, फिर से जाग्रत, फिर से उन्नत होने का है भूख निमंत्रण, है आवाहन।

भूख नहीं दुर्वल, निर्वल है,
भूख सबल है
भूख प्रवल है,
भूख अटल है
भूख कालिका है, काली है,
या काली सर्व भूतेपु
क्षुधा रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्य, नमस्तस्य,
नमस्तस्य, नमोनमः!

### सोपान

भूख प्रचंड शक्तिशाली है, या चंडी सर्व भूतेषु क्षुघा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै. नमोनमः ! भव अवंड शौर्यशाली है, या देवी सर्व भूतेषु क्षुघा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य, नमस्तस्य, नमस्तस्य, नमोनमः! भूख भवानी भयावनी है, अगणित पद, मुख, कर वाली है, बड़े विशाल उदरवाली है। भूख घरा पर जब चलती है, वह डगमग-डगमग हिलती है। वह अन्याय चबा जाती है, अन्यायी को खा जाती है, और निगल जाती है पल में आततायियों का दुःशासन, हड़प चुकी अब तक कितने ही अत्याचारी समाटों के छत्र, किरीट, दंड, सिंहासन !

हलाहल

# हलाहल

# [ ? ]

जगत-घट को विष से कर पूर्ण किया जिन हाथों ने तैयार, लगाया उसके मुख पर, नारि, तुम्हारे अधरों का मधु सार,

> नहीं तो कब का देता तोड़ पुरुष विष-घट यह ठोकर मार, इसी मधुका लेने करे स्वाद हलाहल पी जाता संसार!

# [ ? ]

जगत-घट, तुभको दूँ यदि फोड़ प्रलय हो जाएगा तत्काल, मगर सुमदिर, सुन्दरि, सुकुमारि, तुम्हारा आता मुभको ख्याल;

> न तुम होतीं तो, मानो ठीक, मिटा देता मैं अपनी प्यास, वासना है मेरी विकराल, अधिक पर, अपने पर विश्वास!

## [ 3 ]

हिचकते औं होते भयभीत सुरा को जो करते स्वीकार, उन्हें वह मस्ती का उपहार हलाहल बनकर देता मार;

> मगर जो उत्सुक-मन, भुक-भूम हलाहल पी जाते साह्लाद, उन्हें इस विष में होता प्राप्त अमर मदिरा का मादक स्वाद।

### [ 8 ]

हुई थी मदिरा मुक्तको प्राप्त नहीं पर थी वह भेंट, न दान, अमृत भी मुक्तको अस्वीकार अगर कुंठित हो मेरा मान;

> दृगों ने मोती की निधि खोल चुकाया था मधुकण का मोल, हलाहल आया है यदि पास हृदय का लोहू दूंगा तोल!

#### [ 4 ]

कि जीवन आशा का उल्लास, कि जीवन आशा का उपहास, कि जीवन आशामय उद्गार, कि जीवन आशाहीन पुकार,

> दिवा-निशि की सीमा पर बैठ निकालूं भी तो क्या परिणाम, विहुँसता आता है -हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम!

### [ & ]

जगत है चक्की एक विराट पाट दो जिसके दीर्घाकार— गगन जिसका ऊपर फैलाव अविन जिसका सीचे विस्तार;

> नहीं इसमें पड़ने का खेद, मुफ्ते तो यह करता हैरान, कि घसता है यह यंत्र महान कि पिसता है यह छघु इंसान!

#### [ 9 ]

रहे गुंजित सब दिन, सब काल नहीं ऐसा कोई भी राग, रहे जगती सब दिन सब काल नहीं ऐसी कोई भी आग,

> गगन का तेजोपुंज, विशाल, जगत के जीवन का आधार असीमित नृभ मंडल के बीच सर्य बुभता-सा एक चिराग।

# [ & ]

नहीं है यह मानव की हार कि दुनिया से करता प्रस्थान, नहीं है दुनिया में वह तत्त्व कि जिसमें मिल जाए इंसान;

> पड़िंइस पृथ्वी पर हर कब, चिता की भूभल का हर ढेर, कड़ी ठोकर का एक निशान लगा जो वह जाता मुँह फेर।

### 

हलाहल और अमिय, मद एक, एक रस के ही तीनों नाम, कहीं पर लगता है रतनार, कहीं पर क्वेत, कहीं पर क्याम,

> हमारे पीने में कुछ भेद कि कोई पड़ता भुक-भुक भूम, किसी का घुटता तन-मन-प्राण अमर पद लेता कोई चूम।

[ १० ]

सुरा पी. थी मैंने दिन चार उठा था इतने से ही ऊब, नहीं रुचि ऐसी मुभको प्राप्त सकूं सब दिन मधुता में डूब,

> हलाहल से की है पहचान, लिया उसका आकर्षण मान, मगर उसका भी करके पान चाहता हूँ मैं जीवन-दान!

# [ ११ ]

देखने को मुट्ठी भर घूलि जिसे यदि फूँको तो उड़ जाय, अगर तूफानों में पड़ जाय अवनि-अम्बर के चक्कर खाय,

> किन्तु दी किसने उसमें डाल चार साँसों में उसको बाँघ, घरा को ठुकराने की शक्ति, गगन को दुलराने की साध!

### [ १२ ]

उपेक्षित हो क्षिति से दिन रात जिसे इसको करना था प्यार, कि जिसका होने से मृदु अंश इसे था उसपर कुछ अधिकार,

> अहिनश मेरा यह आश्चर्य कहाँ से पाकर बल-विश्वास, बबूला मिट्टी का लघुकाय उठाए कंघों पर आकाश!

#### [ १३ ]

आसरा मत ऊपर का देख, सहारा मत नीचे का माँग, यही क्या कम तुभको वरदान कि तेरे अंतस्तल में राग;

> राग से बाँधे चल आकाश, राग से बाँधे चल पाताल, धँसा चल अन्धकार को भेद राग से साधे अपनी चाल!

# [ 88 ]

कहीं मैं. हो जाऊँ लयमान, कहाँ लय होगा मेरा राग, विषम हालाहल का भी पान बढ़ाएगा ही मेरी आग,

> नहीं वह मिटने वाला राग जिसे लेकर चलती है आग, नहीं वह बुभने वाली आग उठाती चलती है जो राग!

### [ 24 ]

और यह मिट्टी है हैरान देखकर तेरे अमित प्रयोग, मिटाता तू इसको हर बार, मिटाने का इसका तो ढोंग,

> अभी तो तेरी हिन के योग्य नहीं इसका कोई आकार, अभी तो जाने कितनी बार मिटेगा बन-बनकर संसार!

### [ १६ ]

पहुँच तेरे अधरों के पास हलाहल काँप रहा है, देख, मृत्यु के मुख के ऊपर दौड़ गई है सहसा भय की रेख,

> मरण था भय के अन्दर व्याप्त, हुआ निर्भय तो विष निस्तत्त्व, स्वयं हो जाने को है सिद्ध हलाहल से तेरा अमरत्व!

नत्थू खैरे ने गांधी का कर अन्त दिया, क्या कहा, सिंह को शिशु मेढक ने लील लिया! धिक्कार काल, भगवान विष्णु के वाहन को सहसा लपेटने में समर्थ हो गया लवा!

पड़ गया सूर्य क्या ठडा हिम के पाले से, क्या बैठ गया गिरि मेरु तूल के गाले से! प्रभुपाहि देश, प्रभु त्राहि जाति, सुर के तन को अपने मुँह में लघुनरक कीट ने लिया दबा!

यह जितना ही मर्गातक उतना ही सच्चा, शांतं पापं, जो बिना दाँत का था बच्चा, करुणा ममता-सी मूर्तिमान मा को कच्चा देखते-देखते सब दुनिस्ना के

गया चबा !

220

2

आओ बापू के अंतिम दर्शन कर जाओ, चरणों में श्रद्धांजलियाँ अर्पण कर जाओ, यह रात आखिरी उनके भौतिक जीवन की, कल उसे करेंगी भस्म चिता की ज्वालाएँ।

डांडी की यात्रा करनेवाले चरण यही, नोआखाली के संतप्तों की शरण यही, छू इनको ही छिति मुक्त हुई चंपारन की, इनकी वापों ने पापों के दल दहलाए।

सूत की मालां

यह उदर देश की भूख जाननेवाला था, जन-दुख-संकट ही इसका नित्य नेवाला था, इसने पीड़ा बहु बार सही अनशन प्रण की, आघात गोलियों के ओड़े बाएँ-दाएँ।

यह छाती परिचित थी भारत की धड़कन से,
यह छाती विचलित थी भारत की तड़पन से,
यह तनी जहाँ, वैठी हिम्मत गोले-गन की,
अचरज ही है,
पिस्तौल इसे जी

इन आँखों को था बुरा देखना नहीं सहन, जो नहीं बुरा कुछ सुनते थे ये वही श्रवण, मुख यही कि जिससे कभी न निकला बुरा वचन, यह वन्द-मूक जग छळ्ळुद्रों से

> उकताए । २२९

#### सोपान

ये देखो बापू की आजानु भुजाएँ हैं, उखड़े इनसे गोराशाही के पाए हैं, लाखों इनकी रक्षा-छाया में आए हैं, ये हाथ सबल

निज रक्षा में

क्यों सकुचाए।

यह वापू की गर्वीली, ऊँची पेशानी; बस एक हिमालय की चोटी इसकी सानी; इससे ही भारत ने अपनी भावी जानी; जिसने इनको वध करने की मन में ठानी उसने भारत की किस्मत पर फेरा पानी; इस देश-जाति के हुए विधाता यह कौन चाहता है बापू जी की काया कर शीशे की ताबूत-बद्ध रख ली जाए, जैसे रक्खी है लाश मास्को में अब तक लेनिन की, रशिया के प्रसिद्धतम

हम बुत-परस्त मशहूर भूमि के ऊपर हैं, शव-मोह मगर हमने कब ऐसा दिखलाया, क्या राम, कृष्ण, गौतम, अशोक याअकबर की हम अगर चाहते लाश नहीं रख सकते थे। सोपान

आत्मा की अजर-अमरता के हम विश्वासी, क़ायां को हमने जीर्ण वसन वस माना है, इस महामोह की बेला में भी क्या हमको वाजिव अपनी गीता का ज्ञान भुलाना है।

काया आत्मा को धरती माता का ऋण है, बापू को अपना अन्तिम कर्ज चुकाने दो, वे जाति, देश, जग, मानवता से उऋण हुए, उनपर मृत मिट्टी का ऋण मत

रह जाने दो।

रंक्षा करने की वस्तु नहीं उनकी काया,
उनके विचार संचित करने की चीजें हैं,
उनको भी मत जिल्दों में करके बन्द धरो,
उनको जन-जन
मन-मन, कण-कण

में बिखराओ।

अब अर्द्धरात्रि है और अर्द्धजल बेला, अब स्नान करेगा यह जोधा अलबेला, लेकिन इसको छेड़ते हुए डर लगता, यह बहुत अधिक

थककर धरती पर

सोता।

क्या लाए हो जमुना का निर्मल पानी, परिपाटी के भी होते हैं कुछ मानी, लेकिन इसकी क्या इसको आवश्यकता, बीरों का अन्तिम स्नान रक्त से

होता।

मत यह लोहू से भीगे वस्त्र उतारो,
मत मर्द सिपाही का श्रृङ्गार बिगाड़ो,
इस गर्द-खून पर चोवा-चन्दन वारो,
मानव पीड़ा प्रतिविबित ऐसो का मुँह,
भगवान स्वयं
अपने हाथों से

धोता। २३३

9

भारत के सब प्रसिद्ध तीर्थों से; नगरों से है आज आ रही माँग तपोमय गांधी की अंतिम धूनी से राख हमें भी चुटकी भर मिल जाए जिसमें उसे सराएँ ले जाकर पावन करते

निकटस्थ नदी,

नद, सर, सागर।

सूत की माला

अपने तन पर अधिकार समभते थे सब दिन वे भारत की मिट्टी, भारत के पानी का, जो लोग चाहते ले जाएँ राख आज, है ठीक वहीं जिसको चाहे सारा समाज, संबद्घ जगह जो हो गांधी की मिट्टी से साधना करे रखने को उनकी

हे देश-जाति के दीवानों के चूड़ामिण, इस चिर यौवनमय, सुन्दर, पावन वसुन्धरा, की सेवा में मनुहार महज करते-करते दी तुमने अपनीं उमर गँवा, दी देह त्याग; अब राख तुम्हारी आर्यभूमि की भरे माँग, हो अमर तुम्हें खो इस तपस्विनी का सुहाग।

\_

थैलियाँ समर्पित की सेवा के हित हजार, श्रद्धांजिलयाँ अपित कीं तुमको लाख बार, गो तुम्हें न थी इनकी कोई आवश्यकता, पुष्पांजिलयाँ भी तुम्हें देश ने दीं अपार, अब, हाय, तिलांजिल देने की आई बारी। तुम तिल थे लेकिन रहे भुकाते सदा ताड़,
तुम तिल थे लेकिन लिए ओट में थे पहाड़,
शंकर-पिनाक-सी रही तुम्हारी जमी धाक,
तुम हटे न तिल भर, गई दानवी शक्ति हार;
तिल एक तुम्हारे जीवन की
व्याख्या सारी।

तिल-तिल कर तुमने देश कीच से उठा लिया, तिल-तिल निज को उसकी चिंता में गला दिया, तुमने स्वदेश का तिलक किया आजादी से, जीवन में क्यो मरकर भी एक तिलस्म किया; कातिल ने महिमा और तुम्हारी विस्तारी।

तुम कटे मगर तिल भर भी सत्ता नहीं कटी, तुम लुप्त हुए, तिल मात्र महत्ता नहीं घटी, तुम देह नहीं थे, तुम थे भारत की आत्मा, जाहिर बातिल थी, बातिल जाहिर बन प्रगटी, तिल की अंजलि को आज्ञ मिले तुम अधिकारी।

बापू की हत्या के चालिस दिन बाद गया

मैं दिल्ली को, देखने गया उस थल को भी

जिसपर बापू जी गोली खाकर सोख गए,
जो रंग उठा

उनक्रे लोहू
की लाली से।

सूत की माला

बिरला-घर के वाएँ को है वह लॉन हरा, प्रार्थना सभा जिसपर बापू की होती थी, थी एक ओर को छोटी-सी वेदिका बनी, जिसपर थे गहरे

लाल रंग के

फूल चढ़े।

उस हरे लॉन के बीच देख उन फूलों को ऐसा लगता था जैसे बापू का लोहू अब भी पृथ्वी के ऊपर सूख नहीं पाया, अब भी मिदटी

के अपर

ताजा ताजा है!

सुन पड़े घड़ाके तीन मुक्ते फिर गोली के काँपने लगी पाँवों के नीचे की धरती. किर पीड़ा के स्वर में फूटा हे राम शब्द, चीरता हुआ विद्युत्-सा नभ के स्तर पर स्तर कर ध्वनित-प्रतिध्वनित दिक्-दिगंत को बार-बार मेरे अंतर में पैठ मुभे सालने लगा !....

१०

हे राम खचित यह वही चौतरा, भाई, जिसपर बापू ने अंतिम सेज डसाई, जिसपर लपटों के साथ लिपट वे सोए, गलती की हमने जो वह आग

बुभाई ।

सूत की माला

पारसी अग्नि जो थे फारस से लाए,
हैं आज तलक वे उसे ज्वलन्त बनाए,
जो आग चितापर बापू के जागी थी
था उचित उसे
हम रहते सदा
जगाए।

है हमको उनकी यादगार बनवानी, सैकड़ों सुभावे देंगे पंडित-ज्ञानी, लेकिन यदि हम वह ज्वाल जगाए रहते, होती उनकी सबसे उपयुक्त निशानी।

तम के समक्ष वे ज्योति एक अविचल थे, आँघी-पानी में पड़कर अडिग-अटल थे, तप की ज्वाला के अन्दर पल-पल जिल-जल वे स्वयं अग्नि-से अकलुष थे, निर्मल थे। सोपान

वह ज्वाला हमको उनकी याद दिलाती, वह ज्वाला हमको उनका पथ दिखलाती, वह ज्वाला भारत के घर-घर में जाती, संदेश अग्निमय जन-जन को

या या पहुँचाती **।** 

पुश्तहापुश्त यह आग देखने आतीं, इससे अतीत की सुधियाँ सजग बनातीं, भारत के अमर तपस्वी की इस धूनी से ले भभून अपने सिर-माथ

चढ़ातीं।

पर नहीं आग की बाकी यहाँ निशानी, प्रह्लाद-होलिका की फिर घटी कहानी, बार्ष ज्वाला से निकल अछूते आए, मिल गई राख-मिट्टी में चिता

भवानी ।

# सूत की माला

अब तक दुहरातीं मस्जिद की मीनारें,
अब तक दुहरातीं घर-घर की दीवारें,
दुहरातीं पेड़ों की हर तरफ कतारें,
दुहराते दिया के जल-कूल-कगारे,
चप्पे-चप्पे इस राजघाट के रटते
जो लगे यहाँ थे चिता-शाम को नारे—
हो गए आज से बापू अमर हमारें,
हो गए आज से बापू अमर हमारें! .....

## हो गया क्या देश के सबसे सुनहले दीप का

निर्वाण !

### [ 8 ]

वह जगा क्या जगमगाया देश का

तम से घिरा प्रासाद,
वह जगा क्या था जहाँ अवसाद छाया,
छा गया आह्लाद,
वह जगा क्या बिछ गई आशा किरण
की चेतना सब ओर,
वह जगा क्या क्या स्वप्न से सूने हृदयमन हो गए आबाद

वह जगा क्या ऊर्ध्व उन्नति-पथ हुआ आलोक का आधार,

वह जगा क्या मानवों का स्वर्ग ने उठकर किया आह्वान,

हो गया क्या देश के सबसे सुनहले दीप का

निर्वाण !

#### [ २ ]

वहं जला क्या जग उठी इस जाति की

सोई हुई तकदीर,
वह जला क्या दासता की गल गई

बन्धन बनी जंजीर,
वह जला क्या जग उठी आजाद होने
की लगन मज़बूत,
वह जला क्या हो गई वेकार कारागार की प्राचीर,

वह जला क्या विश्व ने देखा हमें आश्चर्य से दृग खोल,

वह जलाक्या मर्दितों ने क्रांति की देखी ध्वजा अम्लान,

हो गया क्या देश के. सबसे दमकते दीप का

निर्वाण !

#### [ 3 ]

वह हँसा तो मृत मरुस्थल में चला
मधुमास - जीवन - श्वास,
वह हँसा तो कौम के रौशन भविष्यत
का हुआ विश्वास
वह हँसा तो जड़ उमंगों ने किया
फिर से नया श्रृङ्गार,
वह हँसा तो हँस पड़ा इस देश का
रूठा हुआ इतिहास,

वह हुँसा तो रह गया संदेह-राका को न कोई ठीर,

वह हँसा तो हिचिकचाहट-भीति-भ्रम का हो गया अवसान,

हो गया क्या देश के सबसे ामकते दीप का

निर्वाण !

२५१

सोपान

[ 8 ]

वह उठा तो एक लौ में बन्द होकर आ गई ज्यों भोर, वह उठा तो उठ गई सब देश भर की आँख उसकी ओर,

> वह उठा तो उठ पड़ीं सदियाँ विगत अंगड़ाइयाँ ले साथ,

वह उठा तो उठ पड़े युग-युग दवे दुखिया, दलित, कमजोर,

> वृह उठा तो उठ पड़ीं उत्साह की लहरें दृगों के बीच,

> वह उठा तो भुक गए अन्याय, अत्याचार के अभिमान,

हो गया क्या देश के सबसे प्रभामय दीप का निर्वाण !

[ 4 ]

वह न चाँदी का, न सोने का न कोई धातु का अनमोल, थी चढ़ी उसपर न हीरे और मोती की सजीली खोल,

> मृत्तिका की एक मुट्ठी थी कि उपमा सादगी थी आप,

किन्तु उसका मान सारा स्वर्ग सकता था कभी क्या तोल ?

> ताज शाहों के अगर उसने भुकाए तो तअज्जुब कौन,

> कर सका वह निम्नतम, कुचले हुओं का उच्चतम उत्थान,

हो गया क्या देश के सबसे मनस्वी दीप का निर्वाण !

सोपान

#### [ ६ ]

वह चमकता था, मगर था कब लिए तलवार पानीदार, वह दमकता था मगर अज्ञात थे उसको सदा हथियार,

एक अंजलि स्तेह की थी तरलता में स्तेह के अनुरूप,

किन्तु उसकी घार में था डूब सकता देश क्या, संसार;

> स्नेह में डूबे हुए ही तो हिफाज़त से पहुँचते पार,

> स्नेह में जलते हुए ही कर सके हैं ज्योति-जीवनदान,

हो गया क्या देश के सबसे तपस्वी दीप का निविधिण !

#### [ 9 ]

स्तेह में डूबा हुआ था हाथ से
काती हुई का सूत,
थी बिखरती देश भर के घर-डगर में
एक आभा पूत,
रोशनी सब के लिए थी, एक को भी
थी नहीं अंगार,

फर्क अपने औं पराए में न समझा शान्ति का यह दूत,

> चाँद-सूरज से प्रकाशित एक से हैं झोपड़ी-मासाद,

> एक-सी सब को विभा देते जलाते जो कि अपने प्राण,

हो गया क्या देश के सबसे यशस्वी दीप का निर्वाण ! सोपान

[ 2 ]

ज्योति में उसकी हुए हम एक यात्रा के लिए तैयार, कीं उसी के आसरे हमने तिमिर-गिरि घाटियाँ भी पार,

> हम थके माँदे कभी बैठे, कभी पीछे चले भी लौट,

किन्तु वह बढ़ता रहा आगे सदा साहस बना साकार,

> आँधियाँ आईं, घटा छाई, गिरा भी वज बारंबार,

पर छगाता वह सदा था एक— अभ्युत्थान ! अभ्युत्थान !

हो गया क्या देश के सबसे अचंचल दीप का

निर्देण !

#### [ 9 ]

लक्ष्य उसका था नहीं कर दे महज इस देश को आजाद, चाहता वह था कि दुनिया आज की नाशाद हो फिर शाद,

नाचता उसके दृगों में था नए मानव-जगत का ख्वाब,

कर गया उसको अचानक कौन औ' किस वास्ते बर्बाद,

> बुक्त गया वह दीप जिसकी थी नहीं जीवन-कहानी पूर्ण,

> वह अधूरी क्या रही, इंसानियत का रक गया आख्यान।

हो गया क्या देश के सबसे प्रगतिमय दीप का निर्वाण !

#### [ 09 ]

विष घृणा से देश का वातावरण
पहले हुआ सविकार,
खून की नदियाँ वहीं, फिर बस्तियाँ
जलकर गईं हो क्षार,
जो दिखाता था अँधेरे में प्रलय के
प्यार की ही राह,
बचन पाया, हाय, वह भी इस घृणा का
कूर, निद्य प्रहार,

सौ समस्याएँ खड़ी हैं, एंक का भी हल नहीं है पास,

क्या गया है रूठ प्यारे देश भारत-वर्ष से भगवान !

हो गया क्या देश के सबसे जुरूरी दीप हुका निर्वाण!

वे आत्माजीवी थे काया से कहीं परे, वे गोली खाकर और जी उठे, नहीं मरे, जब से तन चढ़कर चिता हो गया राख-धूर, तब से आत्मा की और महत्ता जना गए।

उनके जीवन में था ऐसा जादू का रस, कर लेते थे वे कोटि-कोटि को अपने बस, उनका प्रभाव : हो नहीं सकेगा कभी दूर, जाते-जाते

> बलि-रक्त-सुरा वे छना गए।

यह भूठ, िक, माता, तेरा आज सुहाग लुटा, यह भूठ, िक तेरे माथे का सिंदूर छटा; अपने माणिक लोहू से तेरी माँग पूर वे अचल सुहागिन तुभे, अश्वागिन, बना गए। उसने अपना सिद्धान्त न बदला मात्र लेश, पलटा शासन, कट गई कौम, बँट गया देश, वह एक शिला थी निष्ठा की ऐसी अविकल, सातों सागर

का वल जिसको

दहला न सका

छा गया क्षितिज तक अंधक अंधड़-अंधकार, नक्षत्र, चाँद, सूरज ने भी ली मान हार, वह दीपशिखा थी एक ऊर्ध्व ऐसी अविचल, ं उंचास पवन

> का वेग जिसे विठला न सका।

पापों की ऐसी चली धार दुर्दम, दुर्घर, हो गए मलिन निर्मल से निर्मल नद-निर्भर, वह शुद्ध छीर का ऐसा था सुस्थिर सीकर, जिसको काँजी

कार सिन्धु कभी

विलगा न सका।

था उचित कि गांधी जी की निर्मम हत्या पर तारे छिप जाते, काला हो जाता अंबर, केवल कलंक अवशिष्ट चन्द्रमा रह जाता, कुछ और नजारा था जब ऊपर गई नज़र। २६**१**  सोपान

अंबर में एक प्रतीक्षा का कौतूहल था, तारों का आनन पहले से भी उज्ज्वल था, वे पंथ किसी का जैसे ज्योतित करते हों, 'नभ वात किसी के स्वागत में

उस महाशोक में भी मन में अभिमान हुआ, धरती के ऊपर कुछ ऐसा विलदान हुआ, प्रतिफलित हुआ धरणी के तप से कुछ ऐसा, जिसका अमरों के आँगन में सम्मान हुआ।

अवनी गौरव से अंकित हों नभ के लेखे,
क्या लिए देवताओं ने ही यश के ठेके,
अवतार स्वर्ग का ही पृथ्वी ने जाना है,
पृथ्वी का अभ्यृत्थान
स्वर्गभी तो

ऐसा भी कोई जीवन का मैदान कहीं जिसने पाया कुछ बापू से वरदान नहीं ? मानव के हित जो कुछ भी रखता था माने बापू ने सबको

गिन-गिनकर

अवगाह लिया।

बापू की छाती की हर साँस तपस्या थी, आती-जाती हल करती एक समस्या थी, पल बिना दिए कुछ भेद कहाँ पाया जाने, बापू ने जीवन के क्षण-क्षण को

थाह लिया 🖡

२६३

किसके मरने पर जग भर को पछताब हुआ ?

किसके मरने पर इतना हृदय मथाब हुआ ?

किसके मरने का इतना अधिक प्रभाव हुआ ?

बिनयापन अपना सिद्ध किया सोलह आने,

जीने की कीमत कर बसूल पाई-पाई,

मरने का भी

बापू ने मूल्य

उगाह लिया।

तुमं उठा लुकाठी खड़े हुए चौराहे पर, बोले, वह साथ चले जो अपना दाहे घर, तुमने था अपना पहले भस्मीभूत किया, फिर ऐसा नेता देश कभी क्या पाएगा ?

फिर तुमने अपने हाथों से ही अपना सर

कर अलग देह से रक्खा उसको घरती पर,

फिर उसके ऊपर तुमने अपना पाँव दिया,

यह कठित साधना देख कप घरती-अंबर,

है कोई जो

फिर ऐसी राह

बनाएगा ?

र्इस कठिन पंथ पर चलना था आसान नहीं, हम चले तुम्हारे साथ, कभी अभिमान नहीं, था, बापू, तुमने हमें गोद में उठा लिया, यह आनेवाला दिन सबको

वतलाएगा ।

દ્

गुण तो निःसंशय देश तुम्हारे गाएगा,
तुम-सा सदियों के बाद कहीं फिर पाएगा,
पर जिन आदर्शों को लेकर तुम जिए-मरे,
कितना उनको
कल का भारत
अपनाएगा ?
२६५

#### सोपान

बाएँ था सागर औं दाएँ था दावानल, तुम् चले बीच दोनों के, साधक, सम्हल-सम्हल, तुम खड्गधार-सा पथ प्रेम का छोड़ गए, • लेकिन उसपर पावों को कौन बढाएगा ?

जो पहन चुनौती पशुता को दी थी तुमने, जो पहन दनुजता से कुश्ती ली थी तुमने, तुम मानवता का महा कवच तो छोड़ गए, लेकिन उसके 'बोभे को कौन

उठाएगा ?

शासन-सम्प्राट डरे जिसकी टंकारों से. घबराई फिरकेवारी जिसके वारों से, तुम सत्य-अहिंसा का अजगव तो छोड़ गए, लेकिन उसपर प्रत्यंचा कौन

चढाएगा ?

ओ देशवासियो, बैठ न जाओ पत्थर से, ओ देशवासियो रोओ मत यों निर्फर से, दरख्वास्त करें, आओ, कुछ अपने ईश्वर से वह सुनता है गमजदों और

रंजीदों की।

जब सार सरकता-सा लगता जग-जीवन से,
अभिषिक्त करें, आओ, अपने को इस प्रण से——
हम कभी न मिटने देंगे भारत के मन से
दुनिया ऊँचे
आदर्शों की

साधना एक युग-युग अन्तर में ठनी रहे— यह भूमि बुद्ध-बापू-से सुत की जनी रहे प्रार्थना एक, युग-युग पृथ्वी पर बनी रहे यह जाति योगियों, सन्तों अपैर शहीदों की। २६७

6

श्याधुनिक जगत की स्पर्धापूर्ण नुमाइश में हैं आज दिखावे पर मानवता की किस्में, है भरा हुआ आँखों में कौतूहल-विस्मय, देखें इनमें

कहलाया जाता

कौन मीर?

दुनिया के तानाशाहों का सर्वोच्च शिखर, यह फ्रैंको, टोजो, मसोलिनी पर हर हिटलर, यह रूजवेल्ट, यह ट्रूमन, जिसकी चेष्टा पर हीरोशीमा, नागासाकी पर ढहा कहर, यह है चियांग, जापान गर्व को मदित कर जो अर्द्ध चीन के साथ आज करता संगर, यह भीमकाय चिल है जिसको लगी फिकर इंगलिस्तानी साम्राज्य रहा है बिगड़-बिखर, यह अफ्रीका का स्मट्स खबर है जिसे नहीं, क्या होता, गोरे-काले चमड़े के अन्दर, यह स्टिलनग्राड

> का स्टलिन लौह का ठोस वीर।

जग के इस महाप्रदर्शन में नम्प्रता सहित सम्पूर्ण सभ्यता भारतीय सारी संस्कृति के युग-युग की साधना-तपस्या की परिणति, हम में जो कुछ सर्वोत्तम है उसका प्रतिनिधि हम लाए हैं अपना बूढ़ा,

नंगा फ्कीर।

#### 9

हम गांधी की प्रतिभा के इतने पास खड़े हम देख नहीं पाते ,सत्ता उनकी महान, उनकी आंभा से आँखें होतीं चकाचींघ, गुण-वर्णन में साबित होती गूंगी जवान।

वे भावी मानवता के हैं आदर्श एक, असमर्थ समझने में है उनको वर्तमान, वर्ना सच्चाई और अहिसा की प्रतिमा, यह जाती दुनिया से होकर ठोहू लुहान !

खादी के फूल

जो सत्यं, शिव, शुभ, सुन्दर, शुचितर होता है दुनिया रहती है उसके प्रति अंधी अजान, वह उसे देखती, उसके प्रति नतशिर होती जब कोई कवि

करता उसका

आँखें प्रदान ।

जिन आँखों से तुलसी ने राघव को देखा,
जिस अन्तर्दृग से सूरदास ने कान्हा को,
कोई भविष्य किव गांधी को भी देखेगा,
दर्शाएगा भी

उनको सत्ता

दुनिया को।

भारत का गांधी व्यक्त नहीं तब तक होगा भारती नहीं जब तक देती गांधी अपना, जब वाणी का मेधावी कोई उतरेगा, 'तब उतरेगा

पृथ्वी प गांधी

का सपना।

२७१

#### सोपान

जायसी, कवीरा, सूरदास, मीरा, तुलसी, मैथिली, निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी, गालिबोमीर, दर्दोनजीर, हाली, अकबर, इक्बाल, जोश, चकबस्त, फिराक, जिगर, सागर की भाषा निश्चय वरद पुत्र उपजाएगी जिसके तप तेजस्वी-ओजस्वी वचनों में मेरी भविष्य वाणी सच्ची हो जाएगी। मिलन यामिनी

चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।

दिवस में सबके लिए बस एक जग है, रात में हर एक की दुनिया अलग है, कल्पना करने लगी अब राह मन में;

चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।

भूमि का उर तप्त करता चंद्र शीतल, व्योम की छाती जुड़ाती रिश्मि कोमल, किन्तु भरतीं भावनाएँ दाह मन में; चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।

कुछ अँधेरा, कुछ उजाला, क्या समा है, कुछ करो, इस चाँदनी में सब क्षमा है, किन्तु बैठा मैं सँजोए आह मन में; चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।

चाँद निखरा, चंद्रिका निखरी हुई है,
भूमि से आकाश तैक बिखरी हुई है,
काश मैं भी यों बिखर सकता भुवन में;
चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।
२७५

में कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर।

है मुक्ते संसार बाँधे, काल बाँधे, है मुक्ते जंजीर औं जंजाल बाँधे, किन्तु मेरी कल्पना के मुक्त पर-स्वर; मैं कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर।

धूलि के कण शीश पर मेरे चढ़े हैं, अंक ही कुछ भाल के ऐसे गढ़े हैं, किन्तु मेरी भावना से बद्ध अम्बर; मैं-कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर।

मैं कुसुम को प्यार कर सकता नहीं हूँ,
मैं कली पर हाथ घर सकता नहीं हूँ,
किन्तु मेरी वासना तृण-तृण निछावर,
मैं कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर।

मूक हूँ, जब साथ है सागर उँडेलूँ,
मूर्ति-जड़, जब मन लहर के साथ खेलूँ,
किन्तु मेरी रागिनी निर्वन्ध निर्भर;
मैं कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर।

### आज कितनी वासनामय यामिनी है!

दिन गया तो ले गया बातें पुरानी, याद मुक्तको अब नहीं रातें पुरानी, आज ही पहली निशा मनभावनी है; आज कितनी वासनामय यामिनी है!

घूँट मधुका है, नहीं भोंका पवन का,
कुछ नहीं मन को पता है आज तन का,
रात मेरे स्वप्न की अनुगामिनी है;
आज कितनी वासनामय यामिनी है

यह कली का हास आता है किघर से,
यह कुसुम का श्वास जाता है किघर से,
हर लता-तरु में प्रणय की रागिनी है;
आज कितनी वासनामय यामिनी है!

ष्टुग्ध-उज्ज्वल मोतियों से युक्त चादर जो विछी नभ के पलँग पर आज उसपर चाँद से लिपटी लजाती चाँदनी है; आज कित्सनी वासनामय श्यामिनी है!

### प्राण, कह दो, आज तुम मेरे लिए हो।

में जगत के ताप से डरता नहीं अव, में समय के शाप से डरता नहीं अव, आज कुंतल छाँह मुझपर तुम किए हो; प्राण, कह दो, आज तुम मेरे लिए हो।

रात मेरी, रात का श्रृङ्गार मेरा, आज आधे विश्व से अभिसार मेरा, तुम मुक्ते अधिकार अधरों पर दिए हो; प्राण, कह दो, आज तुम मेरे -लिए हो।

वह सुरा के रूप से मोहे भला क्या, वह सुधा के स्वाद से जाए छला क्या, जो तुम्हारे होठ का मधु-विष पिए हो; प्राण, कह दो, आज तुम मेरे लिए हो।

मृत-सजीवंन था तुम्हारा तो परस ही, पागया में बाहु का बंधन सरस भी, में अमर अब, मतं कही केवल जिए हो; प्राण, कह दो, अान तुम मेरे लिए हो।

### प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है।

जानता हूँ दूर है नगरी प्रिया की, पर परीक्षा एक दिन होनी हिया की, प्यार के पथ की थकन भी तो मधुर है; प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है।

आग ने मानी न बाधा शैळ-वन की, गळ रही भुज पाश में दीवार तन की, प्यार के दर पर दहन भी तो मधुर है; 'प्यार के पळ में जलन भी तो मधुर है?

साँग में उत्तप्त आँधी चल रही है, किन्तु मुक्तको आज मलयानिल यही है, प्यार के शर की शरण भी तो मधुर है; प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है

तृष्ति क्या होगी अधर के रस कणों से,
खींच लो तुम प्राण ही इन चुंबनों से,
प्यार कें क्षण में मरण भी तो मधुर है;
प्यार के फूल में जलन भी तो मधुर है।

## मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूँ।

मौन मुखरित हो गया, जय हो प्रणय की, पर नहीं परितृष्त है तृष्णा हृदय की, पा चुका स्वर, आज गायन खोजता हूँ; मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूँ।

तुम समर्पण वन भुजाओं में पड़ी हो, उम्र इन उद्भांत घड़ियों की बड़ी हो, पा गया तन, आज मैं मन खोजता हूँ; मैं प्रतिध्वनि सुन च्का, ध्वनि खोजता हूँ।

है अधर में रस मुक्ते भदहोश कर दो, किन्तु मेरे प्राण में सन्तोष भर दो, मबु मिला है, मैं अमृतकण खोजता हूँ; मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूँ।

जी उठा मैं, और जीना प्रिय बड़ा है, सामने, पर, ढेर मुखों का पड़ा है, पा गया जीवन, सजीवन खोजता हूँ; भैं प्रतिष्विनि सुन चूका, ध्वनि खोजता हूँ। 9

# [ १ ]

तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रणः देते।

अन्तस्तल के भाव बदलते कंठस्थल के स्वर में, लो, मेरी वाणी उठती है धरती से अम्बर में,

अर्थ और आखर के बैल का कुछ में भी अधिकारी, तुमको मेरे मधुगान निमंत्रण देते; तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते। २८%

#### [ ? ]

अवं मुभको मालूम हुई है शब्दों की भी सीमा, गीत हुआ जाता है मेरे रुद्ध गले में धीमा,

> आज उदार दृगों ने रख ली लाज हृदय की जाती, तुमको नयनों के दान निमंत्रण देते; तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते।

#### [ 3.7

आँख सुने तो आँख भरे दिल के सौ भेद बताए, दूर बसे प्रियतम को आँमू क्या सदेश सुनाए,

> भिगा सकोगी इनसे अपने मन का कोई कोना? तुंमको मेरे अंरमान निमंत्रण देते; तुमको मेरे द्विय प्राण निमंत्रण देते।

#### मिलन यामिनी

#### [ 8 ]

किवयों की सूची से अब से

मेरा नाम हटा दो,

मेरी कृतियों के पृष्ठों को

महथळ में विखरा दो,

मौन बिछी है पथ में मेरी सता, वस तुम आओ, तुमको कवि के बलिदान निमंत्रण देते; तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते। प्राण, संध्या भुक गई गिरि, ग्राम, तरु पर, उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद मेरा प्यार पहली बार लो तुम।

# [ ; ]

सूर्य जब ढलने लगा था कह गया था, मानवो, खुश हो कि दिन अब जा रहा है, जा रही हैं स्वेद, श्रम की कूर घड़ियाँ, औ' समय सुन्दर, सहाना आ रहा है,

छा गई है शान्ति खेतों में, वनों में पर प्रकृति के वक्ष की धड़कन, बना-सा, दूर, अनजानी जगह पर एक पंछी मन्द लेकिन मस्त स्वर से गा रहा है,

> औं धरा की पीन पलकों पर विनिद्रित एक सपने-सा मिलन का क्षण हमारा, स्नेह के कंघे प्रतीक्षा कर रहे हैं; भुक न जाओ और देखों उस तरफ भी—

प्राण, संघ्या भुक गई गिरि, ग्राम, तरु पर, उठ रहा है क्षितिज के ऊपर\*सिंदूरी चाँद, मैरा प्यार पह्युकी बार स्रो तुम।

## [ ? ]

इस समय हिलती नहीं है एक डाली, इस समय हिलता नहीं है एक पत्तां, यदि प्रणय जागा नहोता इस निशा में सुप्त होती विश्व की सम्पूर्ण सत्ता,

वह मरण की नींद होती जड़-भयंकर और उसका टूटना होता असंभव, प्यार से संसार सोकर जागता है, इसलिए हैं प्यार की जग में महत्ता,

> हम किसी के हाथ में साधन बने हैं सृष्टि की कुछ माँग पूरी हो रही है, हम नहीं अपराध कोई कर रहे हैं, मत लजाओं और देखो उस तरफ भी—

प्राण, रजनी भिंच गई नभ के भुजों में, थम गया है शीश पर निरुपम रुपहरा चाँद, मेरा प्यार बारंबार लो तुम।

> प्राण, संघ्या फ्रुंक गईं गिरि, ग्राम, तरु पर, उठ रहा हुँ क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद, मेरा प्यार पहली बार लो तुम। २८५

## [ 3 ]

पूर्व से पिच्छम तलक फैले गगन के मन-फलक पर 'अनिगनत अपने करों से चाँद सारी रात लिखने में लगा था 'प्रेम' जिसके सिर्फ ढाई अक्षरों से

हो अलंकृत आज नभ कुछ दूसरा ही लग रहा है और लो जग-जग विहग दल पढ़्इसे, जैसे नया यह मंत्र कोई, हर्ष करते व्यक्त पुलकित पर, स्वरों से;

> किन्तु तृण-तृण ओस छन-छन कह रही है, आ, गई वेला विदा के आँसुओं की, यह विचित्र विडंबना पर कौन चारा, होन कातर और देखो उस तरफ भी—

प्राण, राका उड़ गई प्रातः पवन में, ढल रहा है क्षितिज के नीचे शिथिल-तन चाँद, मेरा प्यार अन्तिम बार लो तुम।

प्राण, संघ्या भुक गई गिरि, ग्राम, तरु पर, उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद, मेरा प्यार पहली दार लो तुम। ς

# [ ? ]

सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की। अम्बर-अन्तर गल घरती का अंचल आज भिगोता, प्यार पपीहे का पुलिकत स्वर दिशि-दिशि मुखरित होता,

और प्रकृति-पल्लव-अवगुंठन
•िफर-फिर पवन उठाता,
यहु मदमातों की रात्र नहीं सोने की;
सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।
२८७

## [ 7 ]

हैं अनिगन अरमान मिलन की लें दे के दो घड़ियाँ, फूल रहीं पलकों पर कितने सुख सपनों की लड़ियाँ,

> एक-एक पल में भरना है युग-युग की चाहों को, सिख, यह साधों की रात नहीं सोने की; सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।

# [ ३-1

बाट जोहते इस रजनी की वज्र कठिन दिन बीते, किन्तु अन्त में दुनिया हारी और हमी तुम जीते,

> नर्म नींद के आगे अब क्यों आँखें पाँख भुकाएँ, सिल, यह राज़ों की रात नहीं सोने की, सिख, यह रागों की रात 'नहीं सोने की।

# मिलन यामिनी

# [ 8 ]

वही समय जिसकी दो जीवन करते थे प्रत्याशा, वही समय जिसपर अटकी थी यौवन की सब आशा,

> इस वेला में क्या-क्या करने को हम सोच रहे थे, सिख, यह वादों की रात नहीं सोने की; सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।

ξo

# [ ? ]

प्रिय, शेष बहुत है रात अभी मत जाओ

अरमानों की एक निशा में होती हैं कै घड़ियाँ, आग दबा रक्खी है मैंने जो खटीं, फुलफड़ियाँ,

> मेरी सीमित भाग्य परिधि को और करो मत छोटी, प्रिय, शेर्ष बहुत है रान अभी मत जाओ

#### मिलन यामिनी

## .[ २]

अधर पुटों में बन्द अभी तक थीं अधरों की वाणी, 'हाँ-ना' से मुखरित हो पाई किसकी प्रणय कहानी,

> सिर्फ भूमिका थी जो कुछ, संकोच-भरे पल बोले, प्रिय, शेष बहुत है बात अभी मत जाओ; प्रिय, शेष बहुत है रात अभी मत जाओ।

## [: ३ ]

हिशिथल पड़ी है नभ की बाहों में रजनी की काया, चाँद चाँदनी की मदिरा में हैं डूबा, भरमाया,

अलि अब तक भूले-भूले-से रस-भीनी गिलियों में, प्रिय, मौन खड़े जलजात अभी मत जाओ; प्रिय, शिष बहुत है रात अभी मत जाओ।

#### सोपान

# [ 8 ]

रात बुभाएगी सच-सपने की अनबूभ पहेली, किसी तरह दिन बहलाता है सुब के प्राण, सहेली,

> तारों के भाँपने तक अपने मन को दृढ़ कर लूँगा, प्रिय, दूर बहुत है प्रात अभी मत जाओ; प्रिय, शेप बहुत है रात अभी मत जाओ।

सुधि में सचित वह साँभ कि जब रतनारी प्यारी सारी में, तुम, प्राण, मिलीं नत, लाज-भरी मधुऋतु-मुकुलित गुलमुहर तले।

[ ? ]

सिन्दूर लुटाया था रिव ने, संघ्या ने स्वर्ण लुटाया था, थे गाल गगन के लाल हुए, धरती का दिल भर आया था.

लहराया था भरमाया-सा डाली-डाली पर गंध पवन, जब मैंने तुमको औं तुमने मुफ्तको अनजाने पाया था;

> है धन्य धरा जिस पर मन का धन धोखें से मिल जाता है; पल अचरज और अनिश्चय के पलकों पर आते ही पिघले,

पर सुधि में संचित साँभ कि जब रतनारी प्यारी सारी में, तुम, प्राण, मिलीं नत, लाज़-भरी मधुऋतु-मुक्कुलित गुलमुहर तले।

#### [ २ ]

सायं-प्रातः का कंचन क्या यदि अधरों का अंगार मिले, तारक मणियों की संपति क्या यदि बाँहों का गलहार मिले,

संसार मिले भी तो क्या जब अपना अन्तर ही सूना हो, पाना क्या शेप रहे फिर जब मन को मन का उपहार मिले;

> है धन्य प्रणय जिसको पाकर मानव स्क्रगों को ठुकराता; ऐसे पागलपन के अवसर कब जीवन में दो बार मिले;

है याद मुफे वह शाम कि जव नीलभ-सी नीली सारी में, तुम, प्राण, मिली उन्माद-भरी खुलकर फूले गुलमुहर तले।

सुधि में संचित वह साँभ कि जब रतनारी, प्यारी सारी में, तुम, प्राण, मिलीं नत, लाज-भरी मधुऋतु-मुकुलित गुलम्हुर तले ।

### [ ३ ]

आभास विरह का आया था मुभको मिलने की घड़ियों में, आहों की आहट आई थी मुभको हँसती फुलभड़ियों में,

मानव के सुख में दुख ऐसे चुपचाप उतरकर आ जाता, है ओस ढुलक पड़ती जैसे मकरंदमयी पंखुरियों में;

> है घन्य समय जिससे सपना सच होता, सच सपना होता; अंकित सवके अन्तरपट पर कुछ बीती बातें, दिन पिछले;

कब भूल सका गोधूलि कि जब सित-सेमल सादी भारी में, तुम, प्राण, मिलीं **अवसाद-भर्छे** कलि-पुहुप भरे गुलमुहर तले।

मुधि में संचित वह साँझ कि जब रतनारी प्यारी सारी में, तुम, प्राण, मिली नत, लाज-भरी मधुऋतु-मुकुकित गुलमुहर तले । जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूँ, जो किया, कहा, माना उसमें क्या बुरा-भला।

#### [ 8 ]

जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैंखड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर, एक यहाँपर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी-अपनी दे-ले में,

कुछ देर रहा हक्का-बक्का, भौचक्का-सा— आ गया कहाँ, क्या करूँ यहाँ, जाऊँ किस जा? फिर एक तरफ से॰ आया ही तो घक्का-सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में;

> क्या बाहर की ठेला-पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा, जो किया, उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा, वहीं मन के अन्दर से उबल चला;

जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूँ, जो किया, कहा, माद्वा उसमें क्या बुरा-भला।

### [ २ ]

मेला जितना भूड़कीला रंग-रंगीला था, मानस के अन्दर उतनी ही कमजोरी थी, जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की भोरी थी,

जितनी ही बिरमे रहने की थी अभिलाषा, उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे, कप-विकय तो ठंडे दिल से हो सकता है, यह तो भागा-भागी की छीना-छोरी थी;

> अव मुभसे पूछा जाता है क्या ब्तलाऊँ, क्या भान अकिंचन बिखराता पथ पर आया; वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुभको, जिसपर अपना मन-प्राण निछावर कर आया;

यह थी तकदीरी बात मुझे गुण दोष न दो, जिसको समझा था सोना, वह मिट्टी निकली, जिसको समभा था आँसू, वह मोती निकला।

जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ, देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सक्ँ, जो किया, **इ**हा, माना उसमें क्या बुरा-भला। में कितना ही भूलूँ, भटकूँ या भरमाऊँ, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है, कितने ही मेरे पाँव पड़े ऊँचे-नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है,

मुक्तपर विधि का आभार बहुत-सी बातों का पर मैं कृतज्ञ उसका इसपर सबसे ज्यादा—— नभ ओले बरसाए, धरती बोले उगले, अनवरद समय की चक्की चलती जाती है;

> मैं जहाँ खड़ा था कल उस थल पर आज नहीं, कल इसी जगह फ़िरपाना मुक्तको मुश्किल है; ले भापदंड जिसको परिवर्तिन कर देतीं केवल छूकर ही देश-काल की सीमाएँ

जग दे मुझपर फैसला उसे जैसा भाए लेकिन मैं तो बेरोक सफर में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला।

जीवन की आपाधापी में कब बक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूँ जो किया, कहा, माना दुसमें क्या बुरा मला। कुदिन लगा, सरोजिनी सजा न सर, सुदिन भगा, न कंज पर ठहर भ्रमर, अनय जगा, न रस विमुग्ध कर अधर,

--सदैव स्नेह

के लिए

विकल हृदय

कटक चला, निकुंज में हवा न चल, नगर हिला, न फूल-फूल पर मचल, गदर हुआ, सुरिभ समीर से न रल,

——सैदैव मस्त

चाल से

चला प्रणय !

समर छिड़ा, न आज बोल, कोकिला, कहत पड़ा, न कंठ खोल, कोकिला, प्रलय खड़ा, न कर ठठोल, कोकिला,

--सदैव प्रीति-

गीत के

लिए समय।

299

समेर्ट ली किरण कठिन दिनेश ने, समा बदल दिया तिमिर-प्रवेश ने, सिगार कर लिया गगन प्रदेश ने, नटी निशीथ

का पुलक

उठा हिया।

समीर कह चला कि प्यार का प्रहर, मिली भुजा-भुजा, मिले अवर-अघर, प्रणद प्रसून सेज पर गया विखर; निवार्भभीत

ने कहा कि

क्या किया !

अशंक शुक पूर्व में उवा हुआ, क्षितिज अरुण प्रकाश से छुआ हुआ, समीर है कि सृष्टिकार की दुआ, निशा विनीत

ने कहा कि

श्किया !

24

समीर स्नेह-रागिनी सुना गया, तड़ाग में उफान-सा उठा गया, तरंग में तरंग लीन हो गई; भुकी निशा, भँपी दिशा, भुके नयन!

वयार सो गई अडोल डाल पर, शिथिल हुआ सिलल सुनील ताल पर, प्रकृति सुरम्य स्वप्न बीच खो गई; गई कसक, गिरी पलक, मुँदे नयन !

विहंग प्रात गीत गा उठा अभय, उड़ा अलक चला ललक पवन मलय, सुहाग नेत्र चूमने चला प्रणय; खुला गगन,

खिले समन,

खुले नयन! ३०१ पुकारता पपीहरा पि...आ, पि...आ, प्रतिच्वनित निनाद से हिया-हिया; हरेक प्यार की पुकार में असर, कहाँ उठी कहाँ सुनी गई, मगर !

घटा अखंड आसमान में घिरी, लगी हुई अखंड भूमि पर भरी, नहा रहा पपीहरा सिहर-सिहर; अथर-गुथा निमग्न हो रहे अधर!

सुँतील मेघहीन हो गया गगन, बसुन्धरा पड़ी पहन हरित बसन, पपीहरा लगा रहा वही रटन; प्रणय तृपा अतृप्त सर्वदा, असर !

# मिलन यामिनी

## 80

सुना कि एक स्वर्ग शोधता रहा, सुना कि एक स्वप्न खोजता रहा, सुना कि एक लोक भोगता रहा, मुफ्ते हरेक

शक्ति का

प्रमाण है!

सुना कि सत्य से न भिक्त हो सकी, सुना कि स्वप्न से न मुक्ति हो सकी, सुना कि भोग से न तृष्ति हो सकी, विफल मनुष्य

सब तरफ

समान है!

विराग मग्न हो कि राग रत रहे, विलीन कल्पना कि सत्य में दहे, धुरीण पुण्य का कि पाप में बहे, मुझे मनुष्य

सब जगह

महान है ! ३*0*३ उसे नं विश्व की विभूतियाँ दिखीं, उसे मनुष्य की न खूवियाँ दिखीं, मिलीं हृदय-रहस्य की न भाँकियाँ, सका न खेल जो कि प्राण

का जुआ!

सजीव है गगन किरण-पुलक भरा, सजीव गंध से बसी बसुन्धरा, पूबन अभय छिए प्रणय कहानियाँ, डरा-मूरा न स्नेह ने जिसे छुआ !

गगन घृणित अगर न गीत गूँजता, अवितः घृणित अगर न फूळ फूळता, हृदय घृणित अगर न स्वप्न भूळता, जहाँ बहा न रस बहीं नरक हुआ!